## **OUE DATE SUP**

## GOVT. COLLEGE, LIBRARY

#### KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

| BORROWER S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
| 1          |           | 1         |
| ŀ          |           |           |
|            |           |           |
| }          |           |           |
| ļ          |           |           |
| į          |           |           |
|            |           |           |
| 1          |           |           |
|            |           |           |
|            |           |           |
| i          |           |           |

# कवि-भारती

संपादक—-शी सुमित्रानन्दन पंत श्री बालकृष्णा राव दा • नगेन्द्र

> साहित्य-सदन, चिरगोंव ( मॉसी )

प्रथमावृति २०१० विक

न्द्रस १४)

श्रीरामिकशोर गुप्त द्वारा

साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( हाँसी ) में सुदित ।

#### निवेदन

आरम्भ में इमारा विचार एक विस्तृत विदेवनात्मक भूमिका हिन्दाने का धा परन्तु अनेक कारणों से उसे लाग देना पड़ा। एक तो तीनों समादकों हे हिए मिल वर एक दिल्दान से विचेन करना सम्मव नहीं था। समन्य वर में स्वतंत्र अपने करने पर मी चिनेचन करने स्वतंत्र मात्र अपताल पर पूर्ण मतदय को बोई सम्मादना नहीं थी। दूसने इस महार के संख्वान नहीं थी। दूसने इस महार दे संख्वान में, जिनना लग्न दासवादन हो, आलोचना की विदेश सार्यका भी नहीं है। इसकी विद्या का सहसार है। सम्मे पत्रियों का बादय कपनी सरसता में अरना प्रमाण कार है। कस्तुती की गंध के लिए पाय की अपना मान्य कारी है। कस्तुती हो गंध के लिए पाय की अपना मान्य कार है। कस्तुती की गंध के लिए पाय की अपना मान्य ही हो स्वतंत्र हो हो सार्य कारी।

क्वि-भारती का सम्पादन हिम्दी वाध्य के अध्येता की एक विशिष्ट रागात्मक आवश्यकता की पति के निमित्त किया गया है । यह आवश्यकता है था विक हिन्दी काव्य की परम्परा को अखण्ड रूप में प्रस्तत करना। भारतिक राज्य के दो अय है. एक बाल परक और इसरा प्रवृत्ति परक । प्रशत्ति की दृष्टि से आधितक पान्द के अन्तर्गत कुछ विशिष्ट धारणामी का समावेश है, जैसे रुदि के विरद निवाह, स्वतन्त्रता का आग्रह, बौदिक दृष्टिकोण, यथाय-दर्शन, नवीन ( असाधारण ) की श्रृहा, भाव की निव सि ( दमन का विरोध ) बादि । उपयुंक दोनों अर्थों में आयुक्तिक साहित्य का भारम्भ भारतेन्द्र से ही हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं। परन्त बाब्य में परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत मन्द्र रहती है, भारतेन्द्र युग का काव्य उस युग के गय-साहित्य की अपेक्षा निरुचय ही अनाधुलिक है। अपने भावताव और माध्यम दोनों की ही दृष्टि से । बास्तव में भारतेन्दु के युग में विचार बदलने लग गया था, संस्कार नहीं बदला था, और कविता का सीधा सम्बन्ध सस्कार से है। सस्कार का परिवर्तन धीधर पाठक के समय में हुआ, और तभी से काव्य में भी आयुनिकता का समावेश होने खता। रागएमक संस्कार बद्दे और उनकी वागी भी बद्दी । कवि-नारती का मंगलावरण इसीलिए भारतेन्द्र की कविता से न होतर श्रीधर पाठक के गीत से होता है।

प्रत्येक भारा का भी अपना संस्कार बन जाता है। रमणीय भावों के अन्यात से प्रवमारा के कुठ संस्कार बन गये हैं जो आधुनिक जीवन की भिनिष्यक्ति के अधिक मनुष्ट्रक नहीं हैं । यही कारण है कि ऐसी सम्बद्ध भारत को टीड्र आयुनिक साहित्यवार को राष्ट्री योगी वा भाँचल महण करना पड़ा, पहले गण के मार्थिय रूप में और फिर करिया के लिए । दूसी साथ की दिल में राय बर हमने बरि-भारती के आयुनिक स्वकृत में से स्वत्या को हो थी प्रमाण वा हो सक्त्यन क्विय हैं। इस गुम में मनभाया की सरस करिताओं वा अभाव नहीं रहा, परन्तु हमने जान बुमस्य उनका समायेश नहीं हिया क्योंकि उनके हुगा त्या की पुक्ता नष्ट हो आशी।

प्रश्त सहकत के तीन विभाग विषे पये है। रन, रंग और रेखा। रूप में यह घर ना दे कि इस विभाग सो पिताओं में सद्यात रूपाधार निश्चित है, ये नाम साधानणत सांहेतिक भी माने जा सकते हैं। रण सद्द को घरि यह है कि इपने सावता हो। रहे रहाना भी रागीनी—रागाइंद का प्रधान दे हैं कि इपने सावता को पोतन बराते हैं कि इस सीरंक के अन्तत सहित र बनाओं में सोहेतिकता का भीतिस्वय है। ताजीय माहाबणों में उपने लेति की सीर्मा दिवेदी दुग वा काच्य, हो। या वाच्य, हो। या वाच, हो। या वाच्य, हो। या वाच, हो। या वाच,

किताओं का चयन याता पत दो रहियों से किया जा सकता था, सितियिण की रहि से और नाय-भी दर्य में रिश् से—दोनों इंडियों से अपनी सार्यकार है। महदूर बढ़ाँ दिसों किये के काम का स्ताहार त करना चारेगा, वहाँ विशे के बाग का स्ताहार त करना चारेगा, वहाँ विशे को समय रूप से सममने के किए उसके दिखाय था यो विदित्त करनेशारी प्रतितिधि रचनाओं का भी क्रिक करवारी प्रतिकृति होने रही वें पाल करने कर से मार्यक्र कर करने प्रतिकृति स्वाहत करने का प्रत्य किया है, यदिय प्राथमिक जरेग्य आर्थिक ही ही करना के के कर निर्विधि सरका करना न हो कर उसका सकते किया है। वार्यो कर करना न हो कर उसका सकते करने करनी के विषय में सम्में हु हा सकते हैं, उपही मूठ करनी में के विषय से सम्भे हु हा सकते हैं, उपही मूठ करनी में के विषय से समें हु हा सकते हैं, उपही मूठ करनी में के विषय से समें हैं पै देसका किता है। यह सहन सम्मान्य है कि अनेक पाल इससे अहस्मत हों, सस्झा, रीच, नुगतिक आर्थि अरेड देने कारण हैं जो हम प्रदार करने सम्मान्य के स्विध हु उस वना देने हैं। सत्वष्ट हम देवर अपनी भान्यता थे ही समृष्टिक हम में प्रदार वह देव से देवर अपने भान्यता थे ही समृष्टिक हम में प्रदार वह देवर सहने हैं, और वह है

रसारमकता । उसे ही हमने काव्य के उत्तर्य का प्रमाण माता है । अन्य भाषार हिलड्रल सकते हैं, परन्तु हमारी धारणा है कि रसात्मकता का आधार शहिता है। इन कविताओं के चयन में पहली हार्त रही है स्साप्सकता भीर असके जपनीत प्रतिनिधित्व-श्रमता ।

हिन्दी में इस प्रकार की चयनिकाओं वा अत्यन्त समाव है, बविता-बीसदी के अनन्तर इस प्रकार का प्रयस प्रायः किया ही नहीं गया । पाह्य-कम को दृष्टि में रख कर अनेक संस्का नित्यप्रति प्रकाशित होते रहते हैं. परन्त उनका उद्देश्य सर्वधा भिन्न होता है । हिन्दी के वर्षमान महत्व से मय अहिन्दी राजों में भी हिन्दी के काव्य और साहित्य के प्रति रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करदी है. और ऐसे प्रन्थों की साँग होना स्वाभाविक है जी इसके विभिन्न रूपों का सार संग्रह एक्ट्र मस्त्रत कर सकें। हमें भारत है कि हमारा यह विनम्र प्रयक्ष इस भावस्वरता की पति में योगदान पर सकेगा।

करि-भारती में जिन कृती कवियों की अमृत्य रचनाएँ संक्र्लित है। वे राष्ट्रभाषा के गौरव हैं -- उन्होंने अथवा उनमें से प्रतिषय प्रण्यास्त्रीक कवियों के वंशवरों ने अत्यन्त स्वारता-पूर्वक अपनी या अपने पूर्वजी की कविताओं का समावेश करने की अनुमति देश्र इमें उपकृत किया है, और इसके लिए हम उनके मति सविनय आसार प्रकट करते हैं।

यह प्रंथ आकार-प्रकार तथा मृहय की दृष्टि से निस्संदेह ही चिर-विकेय है। फिर भी इसके प्रकाशन में साहित्य-सदन ने इमें स्थिक से

भधिक सहयोग प्रदान किया है। एतद्यें इस उसका धन्यवाद करते है। सम्पादक-मण्डल का यह सीमाग्य है कि उसे अपने सम्पादन-कार्य में राष्ट्रकृति मैथिकीशरण गुप्त के सत्परामर्श का सुयोग मिलता रहा है। अनुके

प्रति सम्पादक-मण्डल अपनी कृतज्ञ श्रद्धा ध्यक्त करता है।

सुभित्रानम्दन पम्त बाह्यकृष्ण राव

वसन्त पद्ममी, सम्बत् २०१०

सरो स्त

इम घामारी है 1

पुस्तक के भाररण-पृष्ट का भंकन श्री सुशील सरकार ने किया है। इसके लिए

# कवि-सूची

#### 表电

| श्रीघर <i>पाउ</i> क            | P             |
|--------------------------------|---------------|
| महावीरप्रसाद द्विवेदी          | م م           |
| नाधूराम 'शंकर'                 | ş٩            |
| राय देवीप्रसाद 'पूर्यं'        | ? \$          |
| षयोष्यातिह उपाध्याय 'हरिष्मौष' | ? 8           |
| रामचरित उपाध्याय               | १८            |
| मैथिलीशरण गुप्त                | \$ 5          |
| रामनरेश त्रिपाठी               | 111           |
| रूपनारायम् पायडेय              | ه څ ځ         |
| कोचनप्रसाद पायडेय              | 233           |
| रामचन्द्र शुक्त                | 365           |
| गयापसाद शुरू 'सनेही'           | 240           |
| गोपालशरण्सिह                   | १४३           |
| चगदम्याप्रसाद 'हितेषी'         | 145           |
| धनूप शर्मा                     | ₹ \$ 0        |
| गुरुम <del>च</del> सिंह        | ह्य क्        |
| भवदेवप्रसाद मिश्र              | રૂ <b>૭</b> ૬ |
| मुमद्राकुमारी भौहान            | 200           |
| रयामनारायया पायदेव             | २१६           |
| हृदयनारायस्य पायदेव            | 220           |

| नयशकर 'प्रसाद' 🔍           | 275          |
|----------------------------|--------------|
| मासनचाय चतुर्वेदी          | 748          |
| मुकुटघर पायडय              | २७४          |
| यालकृष्ण् शर्मा 'नवीन'     | ₹50          |
| सियारामशस्या गुप्त         | <b>ទី</b> ខ្ |
| मोइनलाल महतो 'नियोगी'      | <b>ទំ</b> សព |
| सूर्यकात त्रिपादी 'निराला' | 5 4 \$       |
| ्रमुमित्रानन्दन प न        | ३१६          |
| मगवती परण वर्मा            | ११४          |
| महादेवी वर्मी 🗢            | १४५          |
| रामकुमार धर्मा             | ४ <i>६</i> ३ |
| उदयशक्त मह                 | १७२          |
| इरिकृष्ण् प्रेमी           | <b>४</b> ८३  |
| भगवतात्रसाद बानपंथी        | 885          |
| नगनायप्रसाद 'मिलिन्द'      | १६३          |
| लदर्मानारायण् मित्र        | १०१          |
| इलाचन्द्र नोशी             | ሂ <b>ሶ</b> o |
| नालह्य्या राव              | 485          |
| तारा पायहेय                | ५१६          |
| रामधारीमिइ 'दिनकर'         | 5 50         |
| , हरवराराय 'बरूपन'         | १५६          |

| सोहनलाल द्विवेदी       | १७६          |
|------------------------|--------------|
|                        | १८४          |
| चारसीप्रसाद सिंह       | -            |
| नरेन्द्र शर्मा         | १८८          |
| रामेरवर शुक्त 'श्रंचल' | १६७          |
| सुमित्राकुमारी सिन्हा  | <b>६</b> ०८  |
| नियावती 'कोक्लि'       | <i>६</i> १२  |
| केदारनाव मिश्र         | ₹ १ ₹        |
| गोपालसिंह नैपाली       | ६१४          |
| षानकीवसम शास्त्री      | <b>६</b> २३  |
| उपेन्द्रनाय घरक        | <b>इ</b> २४  |
| <b>नगेन्द्र</b>        | ई ३३         |
| रामइकबालसिंह 'शकेश'    | ई ३ ७        |
| नर्मदाप्रसाद सरे       | Łñż          |
| हंसकुमार तिवारी        | ६६८          |
| सर्वदानन्द वर्मा       | ६५०          |
| शिवमगलिमह 'सुमन'       | ६१४          |
| केसरी                  | <b>ई ई ई</b> |
| सुघीन्द्र              | <i>ई ई</i> द |
| व रेन्द्रकुमार वैन     | € ७०         |
| विश्वम्मर् 'मानव'      | १७३          |
| र्गगाप्रसाद पायडेय     | ₹७३          |
| शान्ति एम० ए०          | ಕೆ ಅಭಿ       |

## रेखा

ಕ ಅಅ

चतेय

| <i>षेदार</i>      | <b>₹</b> □ <b>₹</b> |
|-------------------|---------------------|
| गजानन मुक्तियोध   | <b>ई</b> दद         |
| शमशेरयहादुर सिंह  | £87 ,               |
| गिरिजाकुमार माधुर | 533                 |
| नैमिच द्र ैन      | وەق                 |
|                   |                     |

भारत भूपण ध्रववाल 1008 मवानीप्रसाद मित्र ७o६

मागार्जुं न چوی रागेय राघव ۽ ۾و 475

७२८ ووي

त्रिभोचन शाखी नरेश कुमार मेहता धर्मवीर भारती रमानाय प्रवस्थी ڊ ڊ ي

#### श्रीधर पाठक

## हिन्द्-चन्द्ना

जय देश हिन्द, देशेश हिन्द जय सलमा-सल नि शेप हिन्द जय धन-वैमव-गुण सान हिन्द वियान्यल-वृद्धि निधान हिन्द जय घट घटिका-विमल हिन्द जय विद्य वादिका कमल हिन्द जय सत्य हिन्द, जय धर्म हिन्द जय शमाचरण, शम-कर्म हिद जय मलय-मधुर-मास्ती, हिन्द जय व्यवस्य स्थारती, हिन्द जय विश्व विदित उत्राम, हिन्द लय क्या स्वर्ग-स पन, हिन्द जयन्नगर ग्राम अभिराम हिन्द जय जयात जयति सुखधाम हिन्द जय सरसिज-मधुकर निकर हिन्द जय जयति हिमाल्य शिखर हिन्द जय जयति विनध्य कन्दरा हिन्द जय मलय-मेरु-मन्दरा हिन्द जय चित्रकट कैलास हिन्द जय विस्तर-यश निवास हिन्द जय शैल-सता सरसरी हिन्द चय यमना गोदावरी हिन्द जय कागमन्यद-यादवी हिंद जय दुर्गम विटपाटवी हिन्द 🦯 श्रीघर पाठक

क्य उड़ावत कीति-विदास दिन्द जय करणा-चिन्धु कृपाछ हिन्द जय जमति खदा स्वाधीन, दिन्द जय जमति समाचीन, हिन्द

#### सान्ध्य-अटन

विजन वन प्रान्त या प्रकृति मुख द्यान्त या । श्रद्भावासमय धारजीन का उदय था॥ प्रसव के बाल की लालिमा में स्टिस बाह्य हाहि। ह्ये मा की कोर था आ रही है सन् उत्सङ शरविन्द निम नील सवि शाल नगवस पर जारहा या चढा !! दिव्य दिह्मार यी गोद का लाल सा या मलर भूर वी यातना से प्रतित पारणान्यस रस लिप्स, अन्देपणान युक्त या श्रीडनास्तर, मृगराज शिद्य या अतीव श्रीध सन्तम जर्मन्य नपन सा विधा अभ्र बैहन तर में दिया इन्द्र, या इन्द्र का छत्र या साज या हवर्ग्य गजराज के भारत का साम या कर्ण उत्ताल. या स्वर्ण का थाल सा कभी यह भाव था, कभी वह भाव था। देखते का चंदा चित्र में चाव था !! विजन-वन शान्ते था चिच्च अभ्रान्त था । रजनि-आनने अधिक हो रहा वान्त या ॥ -

स्थान-उत्पान के साथ हो चन्द्र-मुख भी समग्रवल लगे या अधिवतर भला । उस विमल विम्य से अनति हो दुर, उस समय एक स्योम में दिन्द्र सा छख पड़ा स्पाइ था रग कुछ गोल गाँव डोलता किया अति रंग में भंग उसने खडा : जनाते जनाते भा रहा था उपर जिचर की शुन्य मुनसान यह या पडा । क्षाम के पेड़ से भी जहाँ दोखती वेय-आस्त्रीतता सास्त्री की स्ता बस उसी हुध के सीस की और उड़ खडलडावर एक शब्द सा सुन पहा साय ही यख की फड़फड़ाहट, तथा शत निःशंक की यहकहाहर, तथा पश्चिमों में पड़ी इड्बड्ड्ट, तथा कंठ और चींच की चहचहाहर तया आर्ति-युत कातर स्वर, तथा श्रीप्रता---यत उडाइट भरा दृश्य इस दिव्य-जिव-लुक्त रग-युग्म को शृणित अति दिस पहा I चित्र अति चित्र अलन्त दः सित हथा ॥

## पुनर्मिळन'

"क्यों यह दुःख तक्षे परदेशे !" हमा पूकने दैशमं,—— "कित कारण हे मरा हृदय, बना स्पया देरे मन को लागी ! असीमाग्यवश हृद गया घर, मन्दिर मुख आयात्र , जितके मितने की तक्षको अब रही च हुउ भी जात ।

#### श्रीघर पाटक

"निज कोमों से विदुर भरेता रूननी सुप में रोता है , कर कर सोच कर्यों का किर किर तन ऑगू से घोता है । मा मेरी का लिया हुरा कर, कर से विचत होत्र , दिया कार्य अर्थ क्यमें की, वर्षेत अपना कोग !

"न्ययोवन के मुना स लक्ष में क्या विषायन्तु भिकाया है ! अपनी सीरण वादिका में क्या करक वृक्ष लगाया है ! अयवा तेरे अधित दु रा का केवल वारण प्रेम , होना कठिन निपाह सगत में, गितवा दुर्गट नेम !

"महा बुच्च सामारिक सुरा जो घन के बल से मिलता है , काच समान समितिये इतको, पर भर में सब गरुता है। जो इस नरवागन धन सुख को, खोजे है मतिमूद , उसके तुस्य धरातक काम, है नहिं कोई नृद !

"उसी भौति सासारिय मेनी वेचल एक वहानी है, नाम मात्र के अधिक आज तक, नहीं विश्वी ने जानी है। जब तक पन-सम्पद्ध, प्रतिष्ठा, अधवा यश विख्यात, तब तक सभी मित्र, ग्रामचित्तक, निक कुछ बान्धव जाति।

"धारना स्वायं धिद्ध करने को जगत मित्र पन जाता है , किन्तु काम पहने पर, कोई कभी काम नहिं जाता है ! भरे बहुत के दब पृथ्वी पर पाणी, दुटिल, इता , इसी एक बारण के उसार, उठें धनेकों बिन्न !

"नो तू प्रेम पत्य में पड़कर, मन को हाल बहुँबाता है। सो है निषट अहान, अछ, निज्ञ जोवन स्पर्ध में बाता है। कुरिकत उड़िक, वर पूपकी पर कहाँ प्रेम का वाल! अरे मूर्व, आकाश पुणकत, छठी उठकी आठ! "जो कुछ देम-जंत पृथ्वी पर, वप तप पापा जाता है , हो क्व शुद्ध कपोतों ही के इल में आदर पाता है । धन-वैमव आदिक के भी, वह योथा देम-विचार , कृषा मोह अझान जानत, यर क्षय द्वन्य निस्हार ।

"बड़ी लाज रे युवा पुरुष, निह रखमें तेरी शोभा है , तज तहणी वा प्यान, मान, मन जिन्छर देश लोभा है।" इतना कहते हो योगी थे, हुआ पषिष्ठ कुछ और , लाज-सहित संकोच-भाव सा जावा सुख पर दौर ।

अति आस्वर्षे द्रस्य योगी या नर्रो दृष्टि अव आता है , परम सिस्त सावण्य मणीनिष्, प पर प्रेम्ट बन आता है । स्पर्मे प्रभात शस्त्रीद्र्य बेसा विस्त्य वर्णे भाजारा , स्पिंही ग्रांत बटोडी की जिंव समन्त्रम हुई प्रसारा !

भीने नेन, उथ बशसल, रूप ठटा फेलाता है , धनै: धनै: दर्धक के मन पर, निज अधिकार जमाता है ! इस परित्र से वैरागी को हुआ ज्ञान तत्माल , महीं प्रस्प यह पिक विलक्षण किन्तु सुन्दरी बाल !

"क्षम, होय अपराज कायुगर, हे दबाल कर्गुजराती ! भाग्य हीन एक दीन विरहिती, हे यार्ज में यह दाती ! किया, अश्रवि आकर मैंने, यह आश्रम परम पुनीत , सिर नवाम, कर कोड, दुःपिनी बोली बचन विनीत !

"दोचिनीय तम दशा, हथा में कई शाउ सो मुन छीते । प्रेम-स्पत्ति अवला पर शपनी दया दृष्टि योगी कीते । केवल प्रथम प्रेरणा के बदा छोडा अपना गेह । पारण किया प्राणपति के दित, पुरुप-देप निज देह । "शहन नदि के रम्म तीर पर, भूमि मनोहर हरियाली, लटक रहीं, चुक रहीं, जहाँ दुमलता, खुएँ जल वे डाली। चिपटा हुशा उली में तट थे, उज्ज्यक टक्ष विशाल, शोभित दें एक महरू भाग में आने है एक ताल।

"उस सम्म बन, भवन बाग का मेरा बान ही स्वामी था , वर्मशील, सत्कर्मीन्छ वह जमीदार एक नामी था ! वहा बनाद्य, उदार, महाशय, दीन-दिन्द सहाय , क्रिक्सो का प्रेम्बान, स्वा विधि सहाय एट्टाय !

"मिरो बाट्य अवस्या ही में, माँ ने किया स्वर्ग प्रस्तान , रही अवेली साम पिता के, थी मैं उसकी जीवन प्राप्त ने बदे सेह से उसने मुक्तको याला पोसा आप । सर कम्माओं को परमेश्वर देवे ऐसा बाय ।

"दो घटे तक दुशे नित्स वह धम के आप पदाता था , विद्या विषयक विविध चातुरी, नित्स नई विखलाटा था ! करूँ कहाँ तक वर्णन उछको अदुङ दया का भाव ! हजा न होगा किसी पिता का ऐसा मृदुङ स्वभाव !

"मैं हो एक बालिका, उन्हरे सन्दुल में जीवित यी शेष , इस्ते खत्व बाव के घन का प्राप्य मुझी को या नि शेष ! या प्रयाप में में हे हमारा, सब प्रकार सम्पन्त ! ईरवर-मुख्य पिठा के सम्मुख, यो में पूर्ण प्रसन्त !

"इममीकी की संख्यों के सेंग, पटने क्लिने का आनस्य , परम्मीलेयुत प्यार परस्यर, वन विधि बदा सुर्यो स्वच्छ्य । सुरा ही सुल में बीता नेसा बचरन का वर काल , और उसी निहिचनत दशा में लगी शेलबी खाल । "दुशे दिवा की मोदी में से शलमाने के ऑभलापी, अपने लगे अनेक युवक अब, दूर दूर तक के बासी। मॉति मॉति से करें प्रकट वह अपने मन का भाव, बार बार दरसाय बुद्धि, विद्या, युख, दीस, स्वमाव।

पूर्ण रूप से मोहित मुझ पर अपना चित्त जनाते थे , उपमा सहित रूप मेरे की, विविधि बडाई गाते थे । नित्य नित्य बहुमूल्य बस्तुओं के नर्बन उपहार , लाकर घरें करें सुभूग सुबक अनेक प्रकार ।

"उनमें एक कुमार एडविन, प्रेमी प्रति दिन आता था , भा किठोर सुप्तर स्वरूर, नम क्लिको देश अभावा था । बारे या वह मेरे उपर, तन मन स्वर्ग प्रान , किन्तु मनोरप अपना उसने कभी प्रकार विया न ।

"शाधारण अति शहन ग्रहन् मृतु-बोड हृद्दर हरने द्वाल , मृतुर मृतुर मुख्यपन मनोहर, मृतुः वदा का उलियाला १ सरम, सुबन, सरकार्यवायण, सीन्य, सुशील सुजान , शुद्ध वरित, सुदात सुन्ति सुन, विद्या सुद्धिनियान ॥

"नहीं विभव कुछ पन परती वा,न अधिरार कोई उसको था , गुण ही ये केवल उसका धन, सो पन स स मुझको था । उस अलम्य घन के पाने हो, ये नहि मेरे माग , हा चिक् क्यर्थ प्राणवारण, पिन् जीवन वा अनुराग !

"प्राणित्यारे को गुणताया, साधु बहाँ तक मै गार्के, "े गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं हो चुक्र बाकें। विदर्शनकार विधि ने उसमें की एक्त बटोर बल्हिसी त्रिभवन धन उस पर वारों काम स्थार।

#### श्रीधर पाटक

"मूरत उसनी यते हृदय म अब तक मुद्दे जिलातो है , चिर भी मिलने की दद आसा, धीरल अभी बँचाती है । करती हूँ दिन रात उसी का आराधन और प्यान , बोही मेरा इष्ट्रेव है यहां जीवन प्रान ।

"जा वह मेरे साथ टहरूने रीह तटो में जाता था , अपनी अमृतमंत्री वाणा से मेममुचा बरसाता था। उसके स्वर से हो जाता था बनस्यह का टाम , सीरम मिलित सुरस स्वर्दत सुर कानन सुरायाम।

"उसके मन को सुपाई की उपमा उचित कहाँ पाऊँ! मुकलित नवल मुत्तम कलिजा सम कहते किर किर छुट्याऊँ के यापि ओर किन्दु अति उत्त्वस, मुचा विपन अनुष, किन्दु एक परिमाणु मान भी नहि उसके अनुष्का!

"तह पर पूर बनल पर जलहण सुन्दर परम सुद्दाते हैं। अस्य काल के बीच हिन्तु वे सुम्हरावर मिट जाते हैं। उनकी उसमें रही महना पर मुसको विकार! बेबल एक से पहना महाने थी उनहें अनतार!

"क्षों रु स्त्र के अहकार में हुई च्यल, चवल और टॉट , प्रेम परीक्षा करने का मैं उसकी लगा दिखाने पीठ । भी यपार्य में यद्य उसपर तम मन से आसक्त , किन्द्र बनाय लिया उसर से सखा रूप विश्व ।

"पहुँचा उसे खेद इससे आति, हुआ हुप्तिन अत्यन्त उद्धास , 'तब दी अपने मन में उसने मेरे मिस्ने की सर आस । मैं यह दशा देखने पर भी, ऐसी हुई कठेर ! करने ख्यो अधिम रूखामन दिन दिन उसकी ओर । "होकर निपट निरास, अन्त को चला गया वह वेचारा , अपने उस अनुचित धर्मंड का पल मैंने पाया छारा । एकाफी में जाकर उसने तोड जगत से नेह , पोकर छाप भीत मेरी है. त्य ग दिया निज देह ।

''किन्तु प्रेमितिप, प्राणनाय को भूछ नहीं मैं जाऊँगी , प्राण दान के द्वारा उचका फ्रण में आप चुपाऊँगी। उस एकान्त ठीर को मैं अर टूँढूँ हूँ दिन रैन , द्वाल की काम बुझाय जहाँ पर टूँ इस मन को चैन

"जारर वहाँ जयत का मैं भी उसी माँति बिस्सर्जेंगी , देह गेह का देप तिलाज है, प्रिय से प्रीति निभाजेंगी । भेरे लिए एडबिन ने च्यों जिया प्रीति का नेम , स्योंही मैं भा शीष करूंगी परिचित अपना प्रेम ।"

"करे नहीं परमेश्वर ऐसा"। शोला शटपट वैरागी , लिया गले लिपदाय उत्ते, पर वह लोगित हाने लागी ! या परन्तु यह बन का योगी वही एडविन लाप , आयु निताने या जंगल में, मूल लगत घन्नाप !

''मेरी जीवन मूर प्राप्तचन छहो छाजछैना प्यारी !'' बोछा उत्तर ठंत होतर बहु,—''शहा ग्रीवि जय के न्यारी ! इतने दिन का विदुस तेस बही एडबिन खाज , मिला प्रिये, द्वारका मैं, मेरे हुए विद्ध कर काज ।

''चनवाद ईश्वर को टेकर वार बार बंध बीट आजें , तुसको गछे छगा कर प्यारी निज्ञ बीउन का कर पाऊँ कर दीने अर सर चिन्ता का इसी घडों से त्याग , नू यह अपना परिक वेश तज, मैं छेडूँ बैराम ।

#### श्रीघर पाठक

"प्यारी तुसे छोडकर में शव कभी वहीं नहिं जाऊँगा , तेरी ही बेवा में शयना जीवन दोग विताऊँगा । गाऊँगा तव नाम अहनिश वाऊँगा छुग्दान , तुही एक मेरा सब्बंध घन, तन मन जीवन प्रान ।

"इंच सुडूर्त के विये, नहीं अब पलमर भी होंगे न्यारे, जित विश्वों के था विजेह यह, को अब दूर हुए कारे। बखाँप भिन्न डारीर हमारे, हृदय प्राण मन एक, परमेश्वर की अञ्चल कृता के निभी हमारी देक।"

येगी को अब उस रमणी ने सुन पर किया प्रेम आर्टिंग , गद्धद बोट, वार्यपूरित हम, उमेंगत मन, पुरुष्टित उस च्या । बार बार शार्टियत दोनों, करें प्रेम रस पान , एक एक की ओर निहर्ते, बारें रान मन प्रान ।

परम प्रशस्य आहे। प्रेमी ये, विटन प्रेम इनने खाया , इस अनन्यता सहित घन्य, अरने प्यारे का आरोधा। श्रिष्ट वियोग परिताबित हाकर, दिया सभी हुउ त्याग , वन वन पिरना लिया एक ने, दुवे ने येराग।

घन्य अजलैना तेरा प्रत, घन्य घेडविन का यह नेम ! घन्य घन्य यह मनोदमन और धन्य अटल उनका यह प्रेम ! रहो निरन्तर साथ परस्तर, भेगो सुख आजन्द अग अग नियो जुगल जोडी, मिल पियो प्रेम मकरन्द !

## महाबीरमसाद द्विवेदी

### मन्मथ का आदेश

"में अवस्य सुरकार्य करूँगा, चाहे हो शरीर भी नाश", यह दद कर हिमशैल-शंग पर गया अनंग शिवाधम पास ॥

टक आश्रमबाटे अरब्ध में ये जितने संबमी मुनंदा , उनके तपोभंग में तत्तर हुआ वहाँ आकर ऋतुरंश । मन्मप के अभिमान रूप उस मह ने अवना प्राहुर्भाव , चारों ओर किया कानन में, दिखलाया निज प्रयक्ष प्रभाव ॥

यशाम निश्का स्वामी है उसी दिशा की ओर प्रवाण करते हुए देख दिनकर को, उस्कंपन कर समय-विश्वान । मन में शति दुर्गित सी होकर, हुआ समस अपना अपमान , छोड़ा दक्षिण-दिशा-वधु ने मक्यानिस निश्वास-समान ॥

कामिनमें के मधुर मधुर रक्कारक नव न्वररभारी , पद के सर्वो किये जाने की न कर अपेक्षा सुलकारी । गुद्दे के केवर अधोक ने, ताराज महा-मनोहारी , कली नवल-परलव-पुत सुन्दर धारण को प्यारी धारी ॥

कोमछ पत्तों की बनाय इट पश्चर्यति खाडी छाछी , आप्रमंत्ररी के मरत्त्व कर नये विशिष्टर योभाशाली । शिल्फार ऋतुपति ने जन पर मधुप मनोहर रिडस्पर्य , काम नाम के अशर मानो काहे काहे दिखसाये ॥

#### महाबीरप्रसाद द्विवेटा

श्ती है सल प बनेर में कवर रम की अधिवार , तदि सुवास ही बता उसके मन की हुई हु लदाइ। यहा विदवकतों करता देजों हुउ की में शाता है, सन्पूर्णता मुणी की प्राय कहीं नहीं प्रकटाता है।

बारचन्द्र सम ा। देही है, जिन्हा पन तक नहीं विश्वास , ऐसी अवल वर्ण कियों से शतिताय शोभित हुआ प्रशास । मानी नव वरान्त नायक ने, प्रेम विश्वस शेषर तत्वाळ , बनस्यती को दिये नानी के शतहयी आगरण रहात !!

मई वस्ती ऋतू ने करके विलक पूछ को ।तलक समान , देवर मधुपमालिका करी मृतु कचल शोमा का खान । जैसा सक्या रंग होता है बाल सूर्य में प्रांत काल , तद्वत नवल आम्र पल्ला मय भएने स्थार बनाये लाल ।।

रुचिर चिरोजी के फूटों की रज जो उड उड कर छाई , इरियों की ऑसी में पड वर पीडा उसने उपजाई । इसके वे अन्ये से होकर मरमरात पचेबाले , बानन में समीर सम्बुख स्व मामे मद से मतबाले ॥

आप्रमनरी को आस्तादन कोविछ ने कर वर्षार , अरुपरठ से किया छ॰द को महा मधुरता का आगार । "हे मानिनी कामिनी । हम सब अपना मान करों नि देप" इस मकार मामय महीप का हुआ वही आदेश विदोप ॥

## नाथुराम 'शङ्कर'

#### नग-शिख

क्रमल के कट पर दीप शिला सोती है कि ,

स्याम यन मंडल में दामिनी की धारा है।
यामिनी के अंक में कलावर की कोर है कि,
राहु के क्यम्य पे कराल केनु तारा है।।
मंकर करोटो पर कंचन की लीक कि है कि,
तेज ने तिमिर के हिंचे में तीर मारा है।
काली पार्टियों के बीच मोहिनी की माँग है कि,
वाल पर दाँडा कामदेव का तुथारा है।।

तेज न रहेगा तेजधारियों का नाम की भी , भंगल सर्वक मन्द मन्द पड़ जायेंगे । भीन विन मारे मर जायेंगे खरोवर में ,

दूव दूव शंकर करोज कट जायेंगे।। चौंक चौंक चारों ओर चौंकड़ी भरेंगे मृग,

र्जन सिलाइमों के पंत झड़ जायेंगे। बीलो इन अंखियों की होड़ करने को अब ,

कीन से अड़ीले उश्मान अह जायेंगे ॥ आँख से न आँख लड़ जाय हवी कारण से , भिन्नता की भीत करतार ने लगाई है।

नाक में निवास करने को कुटी शंकर की,

छिष ने उत्तकर की उत्ती पे उचाई है॥ कीन मान रेगा कीर दुंड की क्टोरता में, कोमखता तिल के प्रश्न की समाई है। सैकडी नुकाले कवि सोज खोज हारे पर. ऐसी मासिका की और उपमा न पाई है। उस्तत उरोज यदि सुगल उमेराहै, को बाम ने भी देखों दो बमाने साक तानी हैं। शबर कि. भारती के भावने भवन पर मोइ महाराज की पताका पहरानी है! किया लटनागिनी की सौंबली सेंपीलयों ने . जाधे विद्यविष्य पै विलास विध ठानी है। काटती है कामियों का काटता रहेंगी कही. भुकुरी क्यारियों का वैसा कहा पानी है !! अन्दर में एक यहाँ दीज के समाकर दी. छोटें बसुधा पे सुधा मन्द मुसकान की 1 पूरे कोकनद में दुसुदनी के फूल खिले. देखिये विचित्र दया मान मग्वान की !! कोमल प्रवास के से पत्रकों पे लाखा सरस . लाखे पर टारिमा विलास करे पान की । थाजदन ओठीं का सुरगा रस पानकर, विवता रहोली भई शकर सुजान की !! टर्नत के मूल ऊँचे पर अवनीतल पै म दर मनोहर मनोज के यमल हैं। मेल के मनस्य मधेंगे ग्रेम सागर की साधन उत्तर युग मदर अचल हैं॥ उद्भव उमग भरे यौबन खिलाडी के बे सक्र से गोल कड़े क्लूक युगल हैं। वीनों मत रखे रहइन हैं उरोजयन,

मुन्दर शरार मुरपादप के फल हैं॥

# राय देवीप्रताद 'पूर्ण'

## रजत-गिरि कैलास

"सो सही"— व्यी ही वहा यानेश ने , यान उतरे त्वरित और नगेश के ! पर्वतस्तल के निकट वह यानदल जब आ गया , हिट में वह सुष्टिका सीन्दर्म दूना छा गया !

यानदल योडी उँचाई पै रहा, मंद चाल लगेंद शोमा में बहा। छवि-निदर्शन हेत्र फैले पर्धिक जम के इस्त थे, ये सभी मस्तक शुकाए नेत्र सबके मस्त थे।

क्या मनोहारी हरे नैदान हैं, खब्ज कोशों तक उटाकी खान हैं! पूछ पूछे आंमत रंगों के प्रभा आगार हैं, फर्कों मलमळ सन्त्र के रंगीन बृटेदार हैं!

कहीं स्मिक्षिम भरी क्षरनी की बहार , है सुरमि के साथ पावस का विहार ! परम क्षीतल पवन भी इस मॉसि आती है चुछी , दावर को भी प्रिय लगी मानो भनोहर वे थली। राय देवीशसाद 'पूर्ण'

बृदबृद उसम सम विश्व हैं, धन्द सरवीले स्वाले रस हैं। कहीं वस्त्री चमर तुन विविध चार सुरस हैं, सिद्ध मामन के पहीं दासे रसायन रूप हैं।

देवता का भाव व्यापक है अपार , देव पारा ! देव दारा ! देवदार ! देव ऋष्पेंचों का सप्टकड़ ! देव माया का विमास देव देव महेदा विषा ! जब अवस्त देव प्रमा निवास !

और भी आगे बटी यानावली, तुम श्रमों की दुई बावक अली। यानदल को पुन जैंचा पबन में जाना पड़ा, बहुत जैंचे शिखर पाकर तर्राप कराना पड़ा।

देखिये बार और हो कुउरम है, एक देवल सब गुणका जगहै, जहाँ जाती दृष्टि वस वहाँ दिम की सुष्टि है, परम निर्मेख । गुद्ध । उटच्छ । शातरस की वृष्टि है।

पूर हो कपूर की भी देवेतमा, पूर्वच्छ प्रकाश में ही पातिमा ' धीर सागर की छटा हो छोछ, कर अवछोकना, आप ही सम आप है बस अच्छ आभा शोमना!

ह्याँ विश्वों की नहीं चिरकार है, , भूम - पुजों की नहीं शुवार है, गति हुन्यों की नहीं हुमलतिका कहीं। क्या तमोगुण की चलाई, है रजोगुण तक नहीं। बाद, कैसा निर्जन्त प्रभाव है! रीत पे कैबस्य का यह भाव है! सत्य की-शी तर्जनी हिम-ग्रंग के मिस ठौर-जौर , यानियों को देरही यी शुद्ध शिक्षा और-जौर--

मूक "एको ब्रह्म" की यी गर्जना , उस चलाचल की वहीं यी वर्जना । इक जगह वह भाव "सत्यं बद" विग्रुचक स्वच्छ या ; कहीं "धर्म चर" सहित उपदेश "ऊर्ष्यगच्छ" का !

मान के उपदेश वे मानो भले, धर्मचारी कर्ष्यामी हो, चले। श्रंग - बाघा के सुरक्षित यान घाए वेग के, पायगण समसे नहीं उस मार्ग को उदका के!

बाह या । अब क्या घरा चुनिबंत है, हिम सही है पर नहीं हेमन्त है। मेच है पर कोइ भी बाघा नहीं बरखात की , प्राप्त है पर्यात केवा सखद बाबित बात की ।

अतिथि मानो योग-निद्रा हे जो , स्नेह में इस देश नूतन के पो । छोड यानों को सिघारे हंस मानस-ताछ को , जीव हों ब्यों श्रद्धमानी त्याग साधन-जाल को है

यानियों को दृष्टि जो नीचे सर्द , बात देखी इक अचमी की नर्द , पंतितयों जो याँ सराठों की इवा में माहमान , याँ सरी-तज में सुविदित और सारा आसमान !

## नायदेघीप्रसाद 'वृणं'

## अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

गोधूडि

दिवस का अवसान समीप था , नगान था कुछ छोहित हो चटा । तक-शिला पर यो अब राजती , कमिटनी-कुछ-बल्डम की प्रमा॥

> विषित्र कीच पिह्नम-बृन्द का , कलनिनाद विविद्धित या हुआ । व्यक्तिमयी - विविधा विह्मावली , उह रही नम - सण्डल मध्य थी ॥

अधिक और हुई नम-स्तिस्म , दश-दिशा अनुरंजित हो गई ! सकल-पादप-पुछ हरीतिमा , अरुणिमा चिनिमस्ति-सी हुई ॥

> शक्त पुक्तिं पर भी क्यां, गगन के तक की यह कांक्रमा । क्यां करोबर के जक्त में पड़ी, अहवता अति ही रमणीय थी।

अच्छ के शिखरों पर जा चढ़ी , किरण पादप-धीध- विहारिणी ! तरिण-विस्त्र तिरोहित हो चला , गरन-मण्डल मध्य शनी: शनी: ॥

### खयोध्यासिह चपाध्याय 'हरिऔध'

ध्यनि-मयी कर के मिरि-कन्दरां , कांत्रत कानन वेलि नियुक्त को । मज उठी मुस्ली इस काल ही , तर्राणना-तट-सांत्रत कुम्ल में ।।

> श्चित मनु - विषाण हुए कई, राजत शांत हुए कहु साथ ही। किर समाहित प्रान्तर भाग में, सुन पड़ा स्वर पावित धेनु का॥

निमिप में बन - ध्यापित वीधिका , विविच -धेनु - विभूषित हो गई । धवल - धूसर - धास - समूह मी , विलयता जिनके दल साथ या ॥

> जब हुए समयेत शनै शनै , सन्छ गोप सभेनु समण्डली। तब बले मन - भूपण को लिये , अति अलकृत-गोनुल-प्राम को ध

गतन मण्डल में रल छा गई, दश -दिशा बहु शब्दमयी हुई। विशद -गोकुल पे प्रति -गेह में, यह चला बर-स्रोत विनोद का!

#### पवन-दृत

रो रो चिन्ता-महिव दिन को राचिका मी विवावी , ऑली को भी मुझ्छ रखर्ती उत्मना मी दिखाती । भोभा बाले चल्टर बपु की हो रही चावकी मीं , उत्कच्छा भी परम प्रमुख वेरना बदिया भी ॥

#### अयोध्यासिंह स्पाध्याय 'हरिस्रोद'

बैडी खिन्ना यक दिवस वे गेह में भी अकेटो, आके आँद रा-युगल में ये घरा को मिगोते। आर्द भीरे रस सदन में पुष्प-सद्गंघको छे, अग्रतः बाटो युपवन रसी काट बातापनों से।

> आके पूरा सदन उठने सीरमीका मनामा, चाहा सारा कञ्चन तन का राधिका के मियाना रे जो कुँदें मी सजल हम के पदम में विद्यमाना, भीरे भीरे स्थिति पर उन्हें सीन्यता से निरामा है।

भी राघाको यह पबन की प्यार बाली क्षियोर्ष, पोड़ी श्रीमी न सुखद हुँ हो गई वैरिणी सी। मीनी मीनी महेंक मन की शान्ति को सो रही थी, पीड़ा देती व्यक्ति चित्र को बागुकी क्षिप्यता थी।

> संतापों को बिपुट बदता देल के दुःश्विता हो , धीरे बोली सद्दल उत्तरे श्रीमती राधिका यो १ प्यारी प्रात: पबन इतना क्यों सुसे है सताती , क्या तूमी है कछपित हुई काल की मृत्ता से ॥

काल्प्निके कन पुलिन पै घूमती किक होती, प्यारेष्यारे कुनुम -चयको ज्यानी गंद लेती। सुआती है बहन करती बारिके सीकारेको, इता! पापिके फिर किछ लिए ताद देती तुत्ते है॥

> क्यों होती है निदुर इतना क्यों धट्टाती व्यवा है, जुहै मेरो चिर परिचिता तु इसारी प्रिया है। मेरी बार्ते सुन मत एता ओड दे बामता को ; पीट्टाको के प्रणतजन की देवड़ा पुण्य होता।

## खंयोध्यासिह एपाध्याय 'हरिऔध'

मेरे प्यारे मय जल्द से बंज से नेत्रवाले, चाके शायेन मधुवन से शीन भेजा सेंदेशा। मैं रो से प्रिय-विश्व से बावली हो रही हूँ, चाके मेरी सब हुस्त-क्या स्वाम की तुसुनादे॥

> हो पाये जो न यह ब्रुक्त से ति क्या - चायरी से, बाके रोने विकल सनने श्रादि हो को दिला दे। चाहे लादे प्रिय निषट से बस्तु कोई श्रन्ती, हा! हा! में हूँ मृतक सनती प्राण नेसा बचादे॥

द सावी है रुफल यल ही वेगवाली चड़ी है, तुई सीवो तरल हृदया ताप उन्मूलती है। मैं हूं जो में बहुत रखती बाउ तेरा मरोसा, नैते हो ऐ मांगिन विगड़ी बात मेरी बना दे।

> काल्ल्प्टी के तट पर धने रम्य उद्यानवाला , ऊँचे ऊँचे घवल - यह की पंक्तियों हे मधोमी। जो है न्यारा नगर मसुस माणप्यारा वहीं है , मेरा स्ना सदन तज के त् वहाँ शीम ही जा।

ध्याँ ही मेरा भवन तज त् अस्य आगे बदेगी, शोभावाठी सुलद फितनों मंत्र हुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोइ लेंगी द्वारे वे, तो मी मेरा दुल लख वहाँ ला न विधास लेना!

> योदा आपे सरस रव का घाम सत्पुष्पवाळा , . अच्छे अच्छे बहुद्रुम कतावान सौन्दर्ययाळी ! प्यास वृन्दाविषित सन को सुम्बकारी मिलेगा , आता जाना इस विर्षत से मुख्यमाना न होगा॥

#### खयोध्यासिंह दमान्याय 'हरिस्रीप'

साते बाते अग्रा पम में क्लान्त कोई दिखावे, तो बाके सम्मिक्ट उपकी क्लान्तियों को मिद्याना । भीरे भीरे परस करके मात उद्याप खोना, सरगंत्रों से भीमत बन को इस्तियों सा बनाना ॥

> संतमा हो सुतर बन हे भानिहारी क्यों से, ते के नाना बुदुन हुछ का ग्रंथ आमोरकारी ! निर्मूटी हो गम न करना चढता भी न होना, आवे बावे पिक विस्ति पंच में शानित पर्से !!

स्वा-तील पिष्ड-महिल वे धरी हिट सापे, होने देना विज्ञत-स्टान हो न त् सुन्दरी हो। सो योही मीभ्रमित सह हो गोद लेभान्ति सोना, होतों की काण-तुल की म्हानवार्य मिदाना॥

> बो धुनों के महर - रह को श्राप शानर बैठे, पीते हों के अनर अमरी शीनता तो दिखाना। योहा हा मीन हुनुम हिले शीन उद्दिप्त वे हीं, होदा होने न कट्टामपी केल में होन बाबा।

काल्निशेके पुरेन पर हो जो कहीं भी करे तू, धूके नीठा सहन उडका आग उत्ताप खोना। सी चारे हो। कुछ सम्म काँ सेडना पंकबी है, छोटो होये सुन्दर उडा स्टीड्वों का नवाना॥

> पारे पारे वह विश्वलयों को कभी जो हिलास , हो हो लाग महुल रेतनी ट्रने वे न पार्वे ह शासानतों सहित बच तु देखि में लग्न हो हो , पोड़ा सा भी न हुस महुँचे शावकों को सर्गों के ॥

# क्षयोध्यासिंद उपाध्याय हरिऔध

तेरी तैकी मृदु-पवन से सर्वेषा द्यानि-कामी, कोई होगी परिक पप में जो पड़ा हो कहीं तो । भेरी सारी दुलमय दशा भूल उत्कण्ठ होने, स्रोता सारा कहुर उसका द्यानि सर्वोद्ध होना ॥

> कोई स्टान्ता कुपक स्टब्ता रोत में नो दिखाये , धीरे धीरे परस उसकी स्टान्तियों को मिटाना । जाता कोई नहर यदि हो स्थोम में तो उसे हा , स्थाया द्वारा सुनित करना, तस भूताना को ॥

उचानों में सु-उपवन में वारिका में करों में , फूटोबाले नवल तक में पत्र कोमी दुमों में । स्राते जातेन स्मरहना भी न शासक होना , कुनों में श्रीकमत-बुल में वीरिका मे बनों में ॥

> जाते जाते पहुँच मयुरा-पाम में उत्तुकाही, न्यारी-ग्रोमा वर नगर की देखना गुग्य होना। तृहोवेगी चकित उख के नेठ से मन्दिरों की, आभाषाले कट्य जिनके दूसरे शर्फ से हैं।)

स्त्री चाहित सम जो सम्र हे मुँहेरे, चौँ जाउँची अनुरम-स्वज्ञा सङ्कर्मे हे उद्याना। आस्त्रादों में अटन करना सूमना प्रापणीं में, उद्युक्ताहो सकल सुर से गेहको देल जाना।।

> हुंजी बागी बियित यमुना बूह या शास्त्रों में , सर्गर्थों से मरित प्रस्त की बास सम्बन्ध से का ! कोई मौरा विकल करता हो किसी नामिनी को , तो सर्मावों सहित उसको ताइना दे भगाना॥

#### क्षयोध्यासिंह चपाध्याय 'हरिलीय'

त् पावेगी कुछम गहने कान्तता साप पैन्हे, उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी माध्निमें को । ये काव्यों में स्वीपतम के तुब्द ही क्षय होंगी, को आन्ता हों सरस गति से तो उन्हें मोह केना।।

> जो इच्छा हो सुर्यभ तन के पूष्प संभार से हे , आते जाते स - र्याच उनके प्रोतमों को रिशाला । ऐ मम्में हे रहित उससे सुवियाँ कोच होना , जैसे जाना निकट प्रिप के ब्योम - सुन्यों ग्रहीं के ॥

देखे पूजा समय मधुरा मन्दिरों मध्य जाना, जाना वार्यो मधुर स्वर की सुध्यता को बढाना। किंवा ले के किंवर तक के राज्यकारी पर्लों की, सीरे मीरे मधुर-रव के सुध्य दो हो बजाना।।

> भीचे पूछे कुषुम तह के बो खद्दे महत होतें, किंदा कोई उपट गरिता मूर्ति हो देवता की है तो बार्जों को परम महत्ता मंत्रता है हिलाना, भी यों क्यों कर दुसुम की पूनना पूजितों को ॥

न् पायेगा वर नगर में एक भ्लण्ड न्यारा , शोमा देते अमित विवसे राम - मसाद होंगे । उद्यानों में परम - सुपमा है नहीं शिवता सी , स्त्रीने केते सरवर नहीं वत्र की स्वच्छता हैं॥

> तू देखेती जलद~तन को जा वहीं तद्यता हो , होंगे लोने नयन उनके व्योति-उत्कीर्णकारी । मुद्रा होगो बर-वदन की मूर्ति सी सीम्यता की , सीमे सादे अचन उनके सिक्त होंगे सुमा से ॥

### **अयो**ण्यासिंह् चपाण्याय 'हरिस्रीय'

नोले फूले कमल दल सी गात की स्वामता है, पीला प्यासा बतन कार्ट में पैन्हते हैं परीला। सूरी काली अलक मुख को कान्ति को है बढाती, सद्दाकों में नवल - तन की पूरती सी प्रमा है॥

> साँचे दाला सन्त वपु है दिव्य सौन्दर्म्यासी, सतुपाँ सो मुग्नी उसकी प्राण संपोपिका है। दोनों क्ये प्राम - वर से हैं बदे ही सजीते, सन्ती बाँहें बल्य-पर सी श्रास्त को मेटिका हैं॥

राजाओं सा शिर पर लग्ना दिव्य आपीट होगा , होभा होगी उभय धुति में स्वर्ण के बुण्डली की । नाना रजाकलित सुज में मंत्र वेयूर होंगे , मोतीमाला स्वरित उनका कम्बुसा बंठ होगा॥

> प्पारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवें, देवों के से प्रायत - गुण से तो उन्हें चीन्ह हैना। पोझी ही है वय तदिय वे तेजवाही बदे हैं, तारों में है न दिम सकता कत सका निधा का॥

बैठे होंगे जिस यल वहाँ मध्यता भूरि होगी , सारे प्राणी बदन छत्तते प्यार के साथ होंगे । पाते होंगे परम निधियाँ चुटते रून होंगे , होती होंगी हुदयतछ की क्यारियाँ पुष्पता सी !!

> बैठे होंगे निकट जितने शान्त भी शिष्ट होंगे, सम्बोदा का प्रति पुरुष को प्यान होगा बका हो है कोई होगा न कह सकता बात तुईचता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में स्वाम आतंक होगा ॥

## खबोध्यासिह स्पाच्याय 'हरिखीय'

प्पारे प्यारे वचन उनसे बोलते स्थाम होंगे, ऐसी जाती हृदय-तल में हुई की बेलि होगी। देते होंगे प्रथित शुण वे देल सद्धि हारा, स्रोहा को सूकलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते।

> सीघे जाके प्रथम गृह के मेंजु उदान में ही, जो मोड़ी भी तन-तपन हो किक हो के मिटाना। निर्मूली हो करण रज के पुष्प के लित होना, पीछे जाना प्रियसदन में किन्यता के बड़ी हो।

जो प्यारे के निकट बजती बीन हो मंजुता से , किवा को मुरज-मुरकी आदि कोई हो बजाता। या गाती हो समुर स्वर से मण्डली गायकों की , होने पावे न स्वर लहरी अल्य भी तो विपन्ना।

> जाते ही दू कमकदल से पाँव को पूरा होना, काली काली किलत खलके गण्ड घोभी हिल्ला हि होडापें भी सलित करना ले तुक्लादिकों की, चीरे चीरे परस तम को प्यार की बेलि बीना है

तेरे में है न यह गुण जो द् व्यथमें सुनायें, व्यापारों को प्रवर मति औ युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कान्तिबाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना॥

> जो चित्रों में विरह-विधुराका मिले चिन कोई, तो जा जाके निकट उसको भव से मों हिलाना। प्यारे हो के चिक्त जिससे चित्र की ओर देखें, आसा है यों सुरति उनको हो स्वेतनी हमारी।

# र्क्षयोध्यासिंह चपाध्याय 'हरिऔध'

तो कोई भी इस सदन में चित्र उचान का हो , श्री हों प्राणी विदुष्ठ उसमें पूमते साबने से ! तो जाके संनिषट उसके श्री दिला के उसे भी , देवातमा को सुर्रात मज के ध्याकुलों की कराना !!

> कोई प्यारा-पुत्रम कुन्हला गेह में जो पड़ा हो , तो प्यारे के चरण पर ला दाल टेना उसीको है यों टेना ऐ पबन बतला पूल सो एक बाला , सिलाना हो कमल प्य को चूमना चाहती है॥

ह्यो प्यारे मेंबु-उपवन या बाटिका में लदे हों, छिद्रों में जा एपित करना बेणु सा कीचकी को है भी होवेगी सुरति उनको सर्व गोपीयना की, को हैं बंबी अवण कचि से दीर्थ उत्कण्ठ होतीं।

> छा के पूछे कमलदल को स्थाम के सामने ही, योड़ा योड़ा विपुछ लख में ध्यप्र हो हो हुवाना ! यों देना ऐ प्राणिन जतला एक क्षेमीजनेत्रा, आँसी को हो विरह-विपुरा वारि में बोरती है।

भीरे छाना बहन कर के नीप का पुष्प कोई, अभी प्यारे के चपछ हम के छामने हाछ देना । ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आर्थीकता हो , किसी होती विद्वास्य में नित्य रोमाचिता हैं॥

बैठे नीचे जिस विटम के स्थाम होवें उसीका,
 कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के से हिलाना ।
 यों प्यारे को विदित करना सालगी के दिलामा

यों प्यारे को विदित करना चातुरी है दिखाना , मेरे चिन्ता विजित चित का क्लान्त हो काँप जाना ॥

#### अयोध्यासिंह चपाच्याय 'हरिस्रोव'

सुखी जाती भाँचन शतिका जो घरा में पड़ी हो , हो पाँची के निकट उसको घ्याम के छा गिराना । याँ सीचे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो , सेरा होना अति सरिलन औं सखते नित्य जाना ॥

> कोई पता नवल तर का पोत वो हो रहा हो , तो पद्धरे के हम युगल के समने ला उसे ही । धीरे घीरे सँमल रसना औं उन्हें में बताना , पीला होना प्रयल हुल से प्रोपिता सा हमारा ॥

र्यों प्यारेको विदित करके धर्व मेरी व्यपमें , पीरे पीरे बहन कर के पाँवको मूखि छाना। योपी धीमी चरण रत जो छान देगी हमें दू, हा! कै छेतो व्यपित चित्र को नोप में दे छहुँगी॥

> जो हा देगी चरणरज तो त् बहा पुष्य हेगी, पूता हूँगी मितिन उनको अंग में में ल्याफ़े। पोर्तेंगी जो हृदय तल में येदना दूर होगी, बाईंगी में शिर पर उन्हें ऑस में ले मदेंगी!

त् प्यारेका मृदुज स्वर का मिष्ट जो है बड़ा ही, जो मों भी है खरण करती स्वर्ग की बी मुपा को। पोड़ाभी का श्रवणपुर में बो उसे डाक देगी, मेरा सुसा हृदयवज वो पूर्ण उसुस्त होगा॥

> भीनो मीनो सुर्यम वरहे पुल्प की पोषिका ही , मूटीमृता अवनित्रक में कीर्ति कस्तूरिका की । तु पारे के नवकतन की बाव का दे निराही , मेरे उन्हें व्यक्ति चित्र में म्यान्ति पारा बहा है ॥

### श्रयोध्यासिह प्रपाध्याय 'हरिश्रीव'

होते होयें पतित पण जा अद्भागादिकों के, चीरेचीरे यहन पर के तू उद्दींको उद्दारणा कोई माला फल्युसुम की पटढंलग्न जो हो, तो वर्तों से विकच उद्दश्य पुष्प दी एक लादे॥

> पूरी होनें न यांद ब्रह्मसे अन्य बातें हमारी, तो त् मेरी विनय हतनी मान छे भी चली जा। पूके प्यारेक्सल्यत को प्यार के साथ आजा, सी सार्द्रमी हृदयतल में में तृझीको लगाड़े॥

#### महाराम

भूमें रमी धरद की कमनीयतायी, नील अनन्त-नम निर्मेन हो यदाया। भी छागई कहुम में अभिता क्रितामा, उत्हरूक की प्रकृति थी प्रतिभात होती॥

> होता स्वोगुण प्रसार दिगन्त में है, है विदव-मध्य सितता श्रीभृद्धि पाती। सारे स-नेत्र जन को यह थे पिताते, कान्तार कारा, विक्से सित पुष्य द्वारा।।

बोमा निषेत अति-उपयक वान्तिशारी, या चारि विन्दु जिसका नव मौचको सा । रूपकोरका व्यक्त-भन्नक चीनि चीका, यी मन्द-मन्द्र बहुती सरितातिमन्या। उद्वास या न क्षय क्ल विलीनकारी, या वेग भी न व्यति-उरकट कर्ण-मेदी। आवर्त-जाल क्षय या न घरा-विलोगी, घोरा,प्रधान्त, विमलान्द्रवरी, नदीथी॥

• ..

धा मेष धूत्य नम उज्बल-कान्तिवाला , माल्टिय-होन सुदिता नव-दिग्बध् थी । यो मन्य-भूमि गत-कर्दम स्वच्छ रम्या , सर्वत्र धौत जल निर्मेटना स्टां थी ।।

कात्तार में सरित-तीर सुगहरों में , भे मंद-मंद बहते जल स्वच्छ-सेते ! होती अजस उनमें प्विन भी अन्ही , ये भे इती शरद की कल-कीर्ति गाँवे ॥

> नाना नवागत - विहंग - वरूप - द्वारा , वाणी तहाम सर शोभित हो रहे थे ! फूलें: सरोज मिन हपित लोचनी से , वे हो विमुख जिनको अवलोकते !!

नाना - सरोवर खिले - नव-पंकतो को , हे अंक में विष्यते मन-मोहते थे। मानो पगर अपने शतशः करों को , वे माँगते शरर से सु-विभृतियाँ थे॥

> प्यारे सु-चित्रित सितातित रंगवाले , ये दीस्तो स्वपल-संजन प्रान्तरों में । वेठी मनोरम सरों पर सोहती थी , आर्ड स-मोद प्रजन्मस्य मराल-माला ॥

#### श्रयोच्यासिंह चपाच्याय 'इरिऔध'

प्रायः निरम्बु कर पावस-नीरदीं को , पानी सुरा प्रवुर पान्तर की पर्यो का ! न्यारे असीम-नम में मुद्दिता मही में , स्यापी नवादित क्यास्त नई विभा थी ॥

> या कार मास जिशि भी अति-स्मा सका , पूरी कला-सहिठ द्योमित चन्द्रमा था । ज्यातिमेवी विमलभूत दिशा बना के , सींदर्ष्य साथ ल्यती श्चिति में किता थी ॥

शोभा-मनी शरद की ऋतुना दिशा में , निर्मेष - व्योम - तल में मु - बसुधरा में । होती मु - कर्णत अशोब मनोहरा थी , न्यारी कलाकर-कला नव स्वस्थता की ॥

> प्यारी - प्रभारजिन - रजन की नगीं को , जा थी असस्य नव - द्वीरक से असादी । तो बीचि में तरन की प्रिय - कन्यका के , थी चाइ - चर्ण - मणि मीसिक के मिछाती ॥

थे स्नात से सकल - पादप विद्यक्ता से , प्रत्येक - पहाच प्रभा - सय दीखता था। पैली लटा विकच - बेलि प्रपुट्ट - धाखा , दूवी विचित्र - तर निर्मेल - क्वीति में थी।।

> जो भेदनी रजत - पत्र - मयी हुई थी , किंवा पयोधि - पय है यदि प्लाविता थी । वो पत्र - पत्र पर पादप - बेलियों के , पूरी हुई प्रचित - पादद - प्रक्रिया थी ॥

### अयोध्यासिंह चपाध्याय 'हरिसीय'

या मंद - मंद हैं छता विषु ब्योम-योमी, होती प्रवाहित घरातल में सुषा थी। जो पा प्रवेश हम में प्रिय - ब्यंगु - ह्यारा, थी मत्त - प्राय करती मन - मानवों का ॥

> अत्युक्वल पर्म तारक - मुस्त - माल , दिव्यावरा बन अलोकिक - कीमुरी से ! गोभा - भरी परम - मुग्यकरी हुई थी , राका कलाकर - मुखी रजनी - पुरुत्री !!

पूरी समुख्य हुई सित - यामिनी थी, होता प्रतीत रजनी - पति मानु-साया रे पीती कभी परम - मुख्य वनी सुधायी, होती कभी चकित यी चतुरा - चकोरी॥

> छे पुष्प - शिरम तथा पथ - शीकरों की ; थी सन्द - सन्द बहुती , पवनातिन्यारों हे जो थी मनोरम अतीव - प्रपुक्त - कारी ; हो स्वित सन्दर संपान्दर की संघा से ॥

चन्द्रोज्यका रजत - पत्र - वती मनोडा , धान्ता नितान्त - सरसा सुन्मयून सिस्ता । घुम्नांगिनी सु - पत्रना सुजळा सु - कूळा , सरपुष्यसैरमवती वन - मेरिनी यो ॥

> ऐसी अलैकिक अपूर्व वर्ष्या में , ऐसे मनीरम - अलंकृत - काल को पा । वंशी अचानक - बजी आंत ही रहीकी ; जे जानन्द - कन्द्र मत - गोप-गणामणी - को सी

#### क्षयोध्यासिंह चपाध्याय 'हरिक्षीध'

भाषामधी सुरिन्हा स्वर मुग्प - फारी , छादी हुआ महत साथ दिगन्त - व्यापी 1 पीछे पदा भवण में बहु - भावुकी ने , पीमूग के भास - वर्दक - विन्दुओं -सा 11

> प्री विमेहित हुई यदि सीवकार्ये, तो गोप-इन्दर्भात-सुन्य हुए स्वर्री थे। पैसी विनोद-स्हर्रे ब्रज-मेदिनी में, आवन्द-संदुर उमा उर में बनों के।

वंशी - निनाद सुन त्याम निकेतनी को , दोडो अपाद जनताति उर्मीमता हो । खोदी - स्पेत वहु योग तथांगलर्थे , आई विहाद - रुचि से यन - मेदिनी में ॥

> उत्साहिता विलेखता यहु - मुख - भूता , आई ६ विलेख जनता अनुराग - मंग्रा । भी स्थाम ने स्विस - भीदन भी व्यवस्था , भाग्तार में पुलिन पे तपनागना के ॥

हो हो विमनत बहुता दल में हारों ने , प्रारंभ की विदिन में कमनीय - बीहा! बाबे यजा अति - मनोहर - कुण्ठ से गा , उन्मत्त - प्राय धन दित्त - प्रमत्तवा से ॥

> मंत्रीर नृपुर मनोहर - निकिणी की , पैली मनोत - प्वनि मंतुरु वाद्य की छी । छेडी गई फिर छ - मोद गई वर्ताई , अत्यन्त कान्त कर से कमरीय - बीणा ॥

#### अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

चार्षे मुरंग पर जो पड़ती सघी धीं, वे धीं स - जीव स्वर - सतक को बनाती । सामुर्व्य - सार बहु - कींग्रस के मिला के, धीं नाद को श्रुति मनोहरता सिखाती ॥

> मीठे - मनोरम - स्वर्शकेत वेषु नाना , हो के निनादित विनोदित ये मनाते । ची सर्वं में अधिक - मंतुल - मुग्यकारी , वंद्यी महा - मधुर फेराव पौराली की ॥

हो - हो सुवादित सुङ्ग्द सरंगुटी से , भाग्वार में सुरक्षिका चन गूँवती थी। सो पत्र - पत्र पर था भछ - मृत्य होता , रागागना - विधु सुली चपट्टापनी ना॥

> भू-स्योम-स्यापित कलाघर की नुवा में , न्यारी - मुघा मिलित हो मुरली-स्वरों की । पारा अपूर्व - रस की महि में यहा के , सर्वत्र यी अति - अलीकिकता स्वाती ॥

उक्कल मे विटय-इन्ट विशेष होते, माधुर्पं या विकच, पुष्प-छमूह पाता। होती विकाश-भय मंडुळ-वेटियों यी, स्टाटित्य-पाम यनती नवटा एता थी।

> ध्रीहा - मयी च्छीन - मयी क्छ-ज्योतिवारी , घारा अरवेत सरि धी अति तद्गता यी । यी नाचती उमगती अनुस्त्व होती , उच्छाविता विहसिताति प्रकुट्छित थी ॥

### खयोष्यासिह चवाध्याय 'हरिश्रोघ'

पाई अपूर्व - स्थिता गृदु - बायु ने थी , भानो अचचल विमोहित हो बनी थी । वंद्यी मनीत - स्वर से बहु - मोदिता हो । माधुर्य - बाय हेंबती वित-चन्द्रिका थी ॥

> स्तर्भण्ड साथ नर - नारि - समूह - माना , उत्कष्ट था न किसको महि में बनाता । तार्ने उमंगित - करी कल - कण्ड जाता , तत्री रहीं जन-उरस्थल की यजाती ॥

हे वायु इण्ड - स्वर, वेणु - निनाद-स्वारा , प्यारी मुदंग - ध्वनि, महुछ बीन - मीढें । सामोद घूम बहु - पान्य स्वर्गी सूर्गी को , सीं मसमाय नर - किन्नर को बनावी ।

> होरा समान बहु - स्वर्ण - विभूपणों में , नाना विद्या - रब में पिक - काकटी सी । होती नहीं मिलित भी लित भी निराली , नाना - सुवादा - स्वन में हरि - वेणु - तानें ॥

ब्यों दर्ये हुई अधिकता कल - वादिता की , ब्यों ब्यों रही सरसता अभिनृद्धि पाती । त्यों त्यों कल विवधता सु - विदुत्पता की , होती गई समुदिता उर में सुनों के ॥

> गोपी समेत अतएव समझ न्याले, भूटेख - गात सुधि हो मुस्टी - स्टाद्र । गाना रुका सकड - वाद्य रुके स्वीणा । वदी - विचित्र - स्वर केवल गुँजताया ॥

## अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

होती प्रतीति उर में उस काल यों थी, है मंत्र साथ मुरली अभिमातिता थी। उन्माद - मोइन - बशीकरणादिकों के, हैं मंत्रु-धाम उसके ऋतु-रंग्र-सा तो॥

> पुत्र - प्रिया - सहित मेंबुछ - राग गा - गा , का - छा स्वस्त्र उनका जन - नेत्र - कागे । के - के अनेक उर - वेषक - पाद - तानें , की स्थाम ने परम - मुग्यकारी क्रियायें॥

पीछे अचानक हमीं बर नेणु तार्ने, चार्षो समेत समकी सुधि छीट आई १ आनंद - नादमव कंठ - समूह द्वारा, हो - हो पर्झी स्वनित बार कई दिशाएँ॥

#### मोह और प्रणय

मैं हूँ उसी पुलकित हुई शापको आज पा के, सन्देशों को अवण कर के और भी मोदिता हूँ। मंदीभूता, उर - तिमिर की ध्वस्नि शान आमा, सद्मीसा हो उचित - गति से उन्हवला हो रही है।

> मेरे प्यारे, पुरुष, पृथियी -रत्न भी द्वाग्त भी हैं , सन्देशों में तद्दि उनकी, वेदना, व्यंजिता है। मैं नारो हूँ, तर्ज -उर हूँ, प्यार से चित्तता हूँ , जो होती हूँ विकल, विमना, च्यत्त, वैक्षिय क्या है।

### अयोध्यासिह चपाध्याय 'हरिऔध'

हो जाती है रजिन मिलना वर्षा हरा - नाय हूरे , यादा शोभा रहित यनती वर्षा यहनतान्त में है। त्याहा प्यारे विशु - यहन की कान्ति से वंचिता हो , श्री होना और मालन प्रज परी मेदिनी हा गई है ॥

> जैके प्रायः हरा उठती बारि में बायु के है, त्योंही होता चित चहिन है फारिचदायेग - हारा ! उद्धेगों के ध्यायत बतना बात खामाबिकी है, हाँ, हानी भी विश्वच - जन में ग्रुखता हैन होती !!

पूरा - पूरा परम - मिय का मर्म्म में शूरती हूँ, है जो बाखा विश्वद उर में जानती भी उठे हूँ। यत्नों द्वारा प्रति - दिन अतः में महा स्वता हूँ, तो भी देती विरह - जनिता - वासनार्थे व्यथा हैं।

> जो मैं फोई विद्या उडता देखरी भोम में हूँ, तो उत्पच्टा विश्य चित मैं भाग भी धोचती हूँ। होते मेरे अथड तन में पध जो पिछ्यों हे, तो यो ही में छ-मुद उडती स्थाम के पाछ जाती ॥

जो उत्कण्ठा - अधिक प्रश्च है किसी काल होती , तो ऐसी है छहर उठती चित्त में कल्पना की। जो हा आबी पबन, नात पा चा उता लोक - प्यारी , मैं हू आबी परम प्रिय के मनु - पादान्युकों को ॥

> निल्ता हैं अधिक्तर में निल्या ध्यता हैं, वो मी होती अति व्यथित हैं स्थाम की बाद आते ! वैसी वाज जगत - हित की आज भी हैन होती , जैसी जी में छस्ति दिय के लाम की लाखसा दे॥

#### खवोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिअपेष'

हो जाता है उदित उर में भोड़ जो रूप - हारा , ज्यापी भूमे अधिक जिसकी मंत्र - कार्योवली है। जो प्रापः है प्रस्त करता सम्बता सामसी में , जो है शोड़ा अवनि वित की भ्रान्ति उदिग्रता का ॥

> जाता है पंच - चर जिलको 'करिशता-यूर्वि' माना , जो पुर्मों के विधित्त - यल से विश्व को वेशता है। म'च - प्राहो मधुर - महती चिच - विशेर - चीळा , माची - सीळा सक्छ जिलकी मानसोन्मादिनी है।।

वैचिन्नों हे बलित उसमें इंड्यो रास्तिनों हैं, इतिकों ने प्राय उसकों है बताया न तो भी। है दोनों हे सबस बनती भूवि-आसंग लिप्सा, होतों है किन्तु प्रययन ही स्वादिनी औ प्रधाना।

> कैंके पानी प्रपय तृषिवों की तृपा है न होती , हो पानी है न सुषित - सुपा अन्त - आकृति कैंवे । वैठे ही स्पानित्य नर्सी मोहनी - सूर्वियों / में , हो पाता है न 'प्रपय' हुआ मोह स्पादि - द्वारा ।।

मूली - भूता इस प्राप को बुद्ध को जुनियाँ हैं, हो जाती हैं समिषकृत जो ब्यक्ति के स्द्युमी से। ये होते हैं नित नव, तथा दिव्यज्ञा - घाम, खायी, पार्द जाती प्राप - पथ में सामिता है इलीते॥

> हो पाता है विकृत स्थिरता - होन है रूप होता , पार्च जाती निहं इसिटिये मोह में स्थापिता है। होता है रूप विकस्तित भी प्रायक्त एक ही सा , हो जाता है प्रायमित अतः मोह संमोग से भी ॥

## स्रयोध्यासिह स्पाध्याय 'हरिश्रीध'

नाना त्यापाँ वर्ष - मुरा पी वावना - मध्य ह्वा , आदेगों हे बृह्ति समतावान दें मोद होता । निप्तामी दें पूण्य - मुच्चिता - मूर्ति दें सार्तिकी है , होतो पूरी प्रमिति उसमें आत्म - उत्सर्ग की है ॥

> स्थाः होती पश्चित, चित में माह की मचता है, धीरे - धीरे प्रणय यसता, व्यापता है उसे में हो हो जाती हैं विषय अवसा - इतियों मोह - झार , मायोग्मेरी प्रणय वस्ता चित्त स्दृष्टीत को है॥

हो जाते हैं उदन कितने भाव ऐसे उरों में, होती है मोह - बदा जिनमें भेन की भूगीन भावः। वे होते हैं न प्रणय न वे हैं सभीचीन होते, पार्ट जाती २ पिक उनमें मोह की वासना है।।

> हो के उत्कष्ठ प्रिय - सुख की भूयती - लालता से , जो है प्राणी हृदय - तल की पृत्ति उत्सर्ग - घीला । पुण्यानाथा सुयद्य - धनि वा धर्म - लिप्सा बिना ही , ज्ञाताओं ने प्राप्य अभिषा दान की है उत्सीका ॥

आदी होता गुण प्रहण है उन सद्धित हारा , हो जाती है डॉदत उर में पेर आसंग - स्टिप्सा | होती उत्पन्न सहुदयता बाद संस्तां के है , पांछे को आसा - सुध सम्बी आसा - उत्सर्गता है ॥

> सद्मधों से, मधुर - स्वर से, सार्य से औ रखें से , को हैं प्राणी हृदय - तह में मोह उद्भृत होते । वे प्रारी हैं जन - हृदय के रूप के मोह हो से , हो पाते हैं तदिय उतने मसकारी नहीं से ॥

#### क्षयोध्वासिंह उपाध्याय 'हरिजीव'

व्यापी भी है अधिक उनसे रूप का मेह होता, पाया जाता, प्रयञ्ज उसका चित्त - चाड्यस्य भी है। मानी जाती न श्चिति - तङ में है पतेगोपमाना, मुक्तों, मीनों, द्विरद सूग की सत्तता प्रीतिमचा॥

> मोहीं में है प्रचल सबसे रूप का मोह होता, कैसे होंगे अपर, वह जो प्रेम है हो न पाता। जो है प्यारा प्रणय - मॉण सा कॉव सा मोह तो है, कुँची न्यारी होंवर महिमा मोह से प्रेम की है।

दोनी ऑर्ले निरस्त निवको तुत दोती नहीं है, क्यों - क्यों देखें अधिक निवकी दोखती मंतुता है। जो ई खीखा - निख्य माई में चस्तु स्वर्गीय जो है, ऐसा राका - उदिव - विशु सा रूप उल्लासकारी॥

> उत्करता से बहु मुन जिसे मच सा बार छालीं, कानों की है न तिक भर मी दूर होती पिपासा है हुचन्ती में म्बनित करता स्वर्ग-सगीत जो है, ऐसा म्यारा-स्वर उर-जयी विश्व-स्थामोहकारी हि

होता है मूल थग जग के सर्वल्वां -सरों का , या होती है मिलित उसमें मुख्यता सर्गुणों की 1 ए बातें हो विहित -बिनि के साव हैं व्यक्त होती , न्यारे गंवा सरस - इस, औं सर्श - वैकिय में भी 11

> पूरी-पूरी कुँवर-वर के रूप में है महता, मंत्रों के हो मुखर, मुरली दिव्यता के भरी है। सारे न्यारे प्रमुख-गुण की शास्त्रिकी मूर्ति वे हैं, कैके व्यापी प्रणय उनका अन्तरों में न होगा।

**अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'** 

लो आक्ता बन श्विन में बालिसमें कई है, वे सारी हो भणय - रॅस से स्वाम के रखिता है। मैं सार्त्यी आविक उनमें हैं सहा-मोह मन्ना, सो भी माय मणय-पब की पिस्ती ही सभी हैं॥

> मेरी भी दे बुख गति यही स्थाम को भूछ टूँ क्यों , काहूँ कैते हृदय - तह से स्थामणे - मूर्ति न्यारी ! जीते जी जो म मन सकता भूछ है मह - तर्हें , तो क्यों होंगी शमित प्रिय के हाम की छाछशायें ॥

प्र ऑसें हैं जियर किरती चाहती ब्याम को हैं, कार्नों को भी मधुर - स्व की आज भी लें लगों है। कोई मेरे हृदय - तल को पैठ के जो विलोके, तो पायेगा लखित उत्तर्भ कान्ति - प्यारी उन्होंकी॥

> जो होता है उदित नम में कौनुदी बात आ के, या जो कोई कुमुम विक्ता देख पाती कहीं हूँ। होमा-बाले हरित दक्त के पादमें को विलोके, है प्यारेका विक्च मुख्डा आज मी याद खाता।

क्रांकिन्द्री के पुलिन पर जा, या मजीले करों में मू जो मैं फूले - कमल - कुल को मुख दो देखती हूँ। तो प्यारे के किलत कर की श्री अन्तृते - पर्मो की , छा जाती है सरस सुपमा बारि सावी - हमों में ॥

> ताराओं से प्राचित - मभ को देखती जो कभी हूँ, या मेथों में मुदित - चक की च क्यों दीवारी हैं। तो जाती हूँ उमग बँधता प्यान देखा मुझे है, मानो मुक्ता - रुचित - उर है स्याम का दृष्टि आता ॥

#### क्षयोध्यासिह चपाच्याय 'हरिक्षीय'

धू देती है मृदु-वबन जो वाल आ बात मेरा, तो हो जातो परम सुधि है स्वाम-स्वारे-वरों की l के पुष्पों की सुर्याभ बहु जो बुंज में डोलती है, तो मंत्रों के बल्कि सुख की वास है बाद आती II

> कुँचे - कुँचे शिक्षर चित की उपना है दिखाते , हा देता है परम १६ता मेक आगे हमों के रे नाना - शीड़ा - निरुप - सरना चार - छोटें उड़ाता , उस्लामें को कुँचर - घर के चशु में है खताता ॥

फालिन्दी एक प्रियवम के गाव की स्थामता ही, मेरे प्यासे हम - सुगल के सामने हैं न साती। प्यारी सीला सकल अपने कुछ की मंतुता से, सद्मावों के सहित चित में सबंदर है स्थाती॥

> पूछी संघ्या परम - प्रिय की कान्ति सी है दिसाती , मैं पाती हूँ रजनि - तन में स्थाम का रङ्ग छाया ! कपा आती प्रति - दिवस है प्रीति से रॉजता हो , पाया जाता वर - बटन सा ओव आदिन्य में है।

मैं पाती हूँ अलक - सुपमा मृत्त की माल्कित में , है बॉर्को को सु - छवि मिलती खंजनों की मुनों में ! दोनों वॉहें कलम कर को देख हैं याद आती , पाई दोना वॉबर सुक के ठीर में माविका की !!

> है दोंगें की सलक मुसको दीखती दाहियों में , विमाओं में बर अधर सी राजनी लालिमा है। मैं बेलों में बधन - युग की मंत्रता देखती हूँ , गुरफों की सी लक्षित सुपमा है मुलों में दिखाती ॥

#### · श्रयोध्यासिंह चपाष्याय 'हरिश्रोघ'

नेत्रोनमादी बहु- मुदमयी - नीलिमा गात की थी , न्यारे नीले गागन - तल के अंक में राजती है। भू में घोमा, मुख्य जल में, बहि में दिव्य-आमा , मेरे व्यारे - क्रेंबर बर थी प्रायदाः है दिखाती॥

> षायं - प्रातः धरध - स्वर हे म्बते हें पखेरू, ध्यारी - ध्यारी मधुर - ध्वनियों मत हो, हें सुनाते l में पाती हूँ मधुर ध्वनि में मूजने में खर्गो है, मीठी - तानें परम - प्रिय की मोहिनी - बंधिका की ll

मेरो बार्वे भवण कर के आप उदिग्न होंगे, जानेंगे में विवश बन के हूँ महा - मोह - मगा। सची यों हैन निज - मुख के हेतु में भोहिता हूँ, संरक्षा में प्रणय - पय के भावतः हूँ स्वया।

> हो जाती है विधि - शुजन से इधु में माधुरी जो , आ जाता है सरस देंग जो पुष्प की पंतदी में 1 क्यों होगा सो रहित रहते द्रशुद्धा - पुष्पता के , ऐसे ही क्यों प्रस्तुत उर से जीवनाचार होगा॥

क्यों मोहेंगे न हम छल के मूर्तियाँ रूपवाटी, कार्तों को भी महुर-ह्वर हे मुख्यता क्यों न होगी। क्यों हुयेंगे न उर रेंग में मीति - आरंजितों के, वाता - हारा सुजित तन में तो इसी हेतु वे हैं।

> छाया - प्राधी भुक्त यदि हो धारि ही चित्र वया है, जो वे छाया प्रश्णन करें चित्रशा तो यही है। यैसे ही नेत्र, धृति, उर में जो न रुपादि व्यापें, तो विद्यानी - विद्युष उनको खुख्य कैसे कहेंगे।

#### खबोध्यासिङ उपाध्याय 'ह**रिऔप**'

पाई जाती अवण करने आदि में भिन्नता है, देखा जाना प्रमृति भय में भूरि - भेरों भरा है। कोई होता कछा - युत है कामना - जित हो के, सोंडी कोई परम - शुचितावान औ तैयमी है।

> एकी होता सु-पुरुष्टित है देख छपुण्य पूला, भींग बीमा निरंप रह छै मच हो गूँजता है। अर्थी-माली मुदेत बन भी है उसे तोड़ लेता, तीमींका हो कर-छुतुम का देखना यीं त्रिपा है॥

लोकोहाधी छाँव टल किसी रूप उद्भाषिता भी , कोई होता मदन - वश है मोद में मम कोई! कोई बाता परम - प्रश्नु की कीर्ति हैं सुष्य सा हो , यों तीनों की प्रश्नुत - प्रश्नुत हिट है मिन्न होती।

> होमा - बाले विटम विलक्षे पश्चिमों के क्यों से, विज्ञानी है परम - अधु के प्रेम का पाठ पाता। व्याधा की हैं हनन - कवियों और भी तीन होती, यों दोनों के अवण करने में बड़ी भिन्नता है!!

थों ही है भेर बुत चलना, सुँबना और छूना, पात्रों में है मुक्ट इनकी भिल्नता निल होती। ऐसी ही हैं हुद्य - तठ के भाव में भिल्नतायें, भावों ही से अवनि - तठ है स्तर्ग के तुस्य होता॥

> प्यारे आर्थे हु - यथन कई प्यार के गोद के बें, ठंडे होर्वे नवन - दुख ही पूर में मोद पाऊँ। एभी हैं भाव मन उर के और एभाव भी हैं, प्यारे जीर्वे जन - दित करें गेह चाहेन आर्थे॥

## छयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिशौध'

जो होता है हृदय - तल ना भाव लोकोपतापी, जिद्रान्वेपी, मलिन, वह है तामती - दृति - वाल । नाना भोगाफलित, विविधा - यातना - मध्य दूवा, जो है स्वार्योभिमुल वह है राजती - इति द्याली।

> निष्कामी है भय - मुखद है और है विश्व - भेमी , जो है मोग्यरत वह है सात्विकी - इति शोमी। ऐसी ही है अवण करने आदि की भी स्पवस्य , आस्मोस्सर्ग, इदय-तल की सार्विकी - इति ही है।

#### सीता का स्वर्गारोहण

शीत-काल या, वाष्मय बना व्योम या, अवनी-तल में था प्रभूत-कुशा भरा। प्रकृति-वधूरी रही मलिन-यग्ना बनी, प्राची सकती यीन सोल मुहँ मुसुदुरा।

उषा आई किन्तु विहेंस पाई नहीं, राग-मयी हो यनी विरायमयी रही रे विकल न पापा दिगागना - यर-बदन भी, बात न जाने कीन गई उससे कही॥

> टंदी - बॉंस समीरण भी या भर रहा, पा प्रभाव के वैभव पर पाला पहा। दिन-नायक भी यान निकल्ला पाहता, उन परभी याकु-समयका पहराकड़ा।

#### अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिछोध'

हरे- भरे- तक्वर मन मारे थे खड़े, पत्ते केंप केंप कर थे ऑब् डाटते। कटरव करते आज नहीं राग- इन्द्र थे, खोतों हे वे मुँह भी थेन निकाटते॥

> कुठ उँजियाला होता फिर पिरता तिमिर , यही दशा स्थाभग दो बंटे तक रही है तहुररान्त रांब-किरणायांक ने बन स्थल , मार्नी वार्वे दिवस-स्वस्थता की बही ॥

इत्हरा टला, दमकने अवधपुरी लगी, दिवनायक ने दिललाई निज दिल्पता। जन-करू-कर सेहुआ आक्रस्ति कुरू-नगर, मवन मवन में भूरि-भर-गई-भव्यता॥

> अवध - वर - नगर अस्वमेध - उपलब्ध हे , सम्धिक - सुन्दरता से या सम्बित हुआ । जन समूह सुन जनक - निन्दनी-आगमन , या प्रमीद - पायोधि में निमन्नित हुआ ॥

क्रप, महर्षि, विश्वधी, भूपाली, दर्शनी, संत - महंती, गुणयी से या पुर भरा । विविध-जनवरी से बहु-विध-नर हुन्द से, नगर बन गया देव - नगर या बुद्धरा॥

> आज यही चर्चां थी घर घर हो रही , जन जन चित को उत्कष्ठा थी कौगुनी । उरह्यकता थी मूर्तिमन्त बन नाचती , दर्धन की छाल्ला हुई थी छौगुनी ।)

## खयोध्यासिह चपाध्याय 'हरिऔव'

यदि प्रपुरल थी घवल-पान की घवलता , पहन क्षित-कृषुनावलि-मंतुल-मालिका । बहु-वार्यो की घ्वनियों हे हो हो प्वनित , अरहात हो करती थी अर्हालका ।।

> यदि विकोकते वध ये वातायन - नयन , राजे-सदन स्वागत-तिर्मित्त तो ये रासे । ये समरा-मन्दिर यहु-मुद्दारित बीर्ति से , सनक के करस उनने ये उद्दक्षित से ॥

कल - कोलाइल से गरियों भी थीं भरी , ललक - भरे जन जहाँ तहाँ समवेत थे । स्वन्छ हुई सहकें थीं, सुरीभत, सुरीभ से-सने चौरहें भी चारता - निकेत थे ॥

> राजमार्ग पर को बहु-पाटक थे बने, कार - कार्य उनके अतीव रमणीय थे। यी साटरें टटकती मुत्ता - दाम की, कनक-तार के काम परम - कमनीय थे।

ट्यो जो ध्वजार्ये थीं परम - अङ्कता, विविध - एवडो मन्दिरों पर टब्बरों पर। कर नर्जन कर शुभागमन - छंत्रेत बहु, दिला रही थीं दृश्य बद्दे ही मुख्कर॥

> एडिल - पूर्ण नेत - आझ-पत्छवों से सते , पुर-द्वारी पर कानत-कलस जो ये लसे । वे यह व्यक्तित कारते थे सुझमें, मधुर-मंगल - मूलक - मार्क मनी के हैं बसे ॥

## धयोध्यासिंह स्पाध्याप 'हरिक्षीध'

> लो विद्यालतम - मण्डप उत्तपर या क्यों , धीरे घीरे वह सञ्चान्ति था भर रहा । श्रुपने सम्बत - रूप शलैकिक-विभव से , रशैक-गण को बहु-विद्युग्य था कर रहा ॥

मुनकर शुम-आगमन जनक-निस्ती का , आफ्रिमस्ता के किए रहे उत्साम स्मा । कितर्नो की यी यह अति -पावन-कामना , अवलोकेंगे पवित्रता -पद - कंज कव ॥

> खान बने थे भिन्न भिन्न सबके किए , ऋषे,महर्षि, त्य-मृन्द्र,बिद्य-गण-मण्डले । यथासान थी बैठी अन्य-जनीं बहित , चित्र-कृति थी बनी विकय-कृतुमावको ॥

एक भाग था बड़ा - भव्य मञ्जूल-महा , उसमें राजभवन की सारी - दोवयों । थीं विराजती कुछ - बाटाओं के सहित , वे थीं वसुपातळ की दिव्य - विमृतियाँ॥

> जितने आयोजन ये सजित - करण के , नगर में हुए जो मंगछ - सामान ये । विधि - विडम्बना-विवश उपार-प्रपात के , समीकुछ न कुछ अहह हो गये म्छान ये ॥

## क्षयोष्यासिंह स्पाध्याय 'हरिश्रोध'

गगन - विभेदी जयजयकारों के जनक , विषुष्ट-उल्लेखित जनता के आहाद ने । जनक - नन्दिनी पुर - प्रवेद की स्वना , दी अगणित-वार्गी के द्वसुल-निनाद ने ॥

> स्तरे आगे वे सैक्टों स्वार थे, जो हार्यों में दिल्य - ध्वनार्ये थे लिये। जो उड्उड कर यह स्वित कर रही थीं, कीचिं - घरा में होती है सन्कृति किये॥

इनके पीछे एक दिव्यतम - यान या , जिसपर पैठे हुए ये भरत रिपुदमन । देख आज का स्वागत महि-मन्दिनी का , या प्रकुटक दातदक जैसा उनका यदम ॥

> इंक्के पीछे कुरुपति का या क्विर-रप , जिस्तर वे हो समुद्धात्म आसीन ये ! यन विमुक्त ये अवध-स्टा अवलोकते , राम - चरित की स्टामता में सीन ये !!

बानक - सुता - संदेन इसके उपरान्त या , जिसपर यी इसुमाँ की वर्षा हो रही। वे थीं उसपर पुत्रों - सर्हत विराजती , दिव्य-ज्योति सुस्त की यी मब-तम स्त्रो रही।।

> हुच मॉण-मण्डित-छन्न हाथ में थे छिये , जामीकर का चमर छिने छन्न थे खदे ! एक ओर धादर बैठे धीर्मिन थे , देखे जनता - भींच थे प्रपुत्तिस्त - बहे ॥

#### खयोग्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

सबके पीछे बहुदा: - विदाद - विमान थे , जिनुपर पी आश्रम - छात्रों की मण्डली । छात्राओं की संस्या भी गोडी न थी , बसी हुई थीं जो बसन्त विट्याबसी ॥

> धीरे धीरे थे समस्त - रंग वल रहे। विविध-भाग-वादन - रत यादक-कृष्ट था , चारों ओर विधुल - जनता का सूम था , जो प्रभात का बना हुआ अर्रावन्द था ॥

बर्ष रही थी ख्यातार सुमनावडी, जय-जय म्बन्ति से दिशा म्बन्ति यी हो रही। उमहा हुआ प्रसोद - पर्याध - प्रशह था, 'प्रजृति' उरों में 'सज़ति' बीज थी वो रही।।

> कुत्त - छव का स्यामाबदात सुन्दर - बदन , स्वकुल-पुराव सी उनकी कमनीयता । मातु-मात्त-बच्चि वेरा-बहन की विरादता , परम - सर्हता मनोभाव - सम्मीयता ॥

मधुर - हैंसी मोहिनी - मूर्ति मुहुतामयी , कान्ति - इन्दु सी दिन-मणि सी तेजस्विता । श्वयोंके हिमुणित हाती श्वयुर्यक यी , बनवी यी जनता विशेष-उद्कृत्लिता ॥

> सब मुनि-पुंगव रथ समेत महि-निस्ती, रथ पहुँचा स्वित - गंडर के सामने हे तब विहासन से उठ सहर मह कहा, मण्डर के सब महत्वनों से सम

## स्रयोध्यासिह ८पाध्याय 'हरिश्रीध'

शाप होग कर पृषा यहीं बैठे रहें, जाता हुँ मुनिवर को लाऊँगा यहीं। साम हिये मियिकांपिंग की मन्दिनी को , यसा दीम पिर आ जाऊँगा यहीं।

> रष पहुँचा ही था कि पहा सीक्षित्र ने, भाष सामने देखें प्रमु हैं आ रहे। अवण - रसायन के समान यह कथन सुन, स्रोत - मुपा के सिप अन्तराज में बहे॥

उसी शोर अति - आहुछ - ऑर्पे सम गई , स्मी निरावर करने वे सुत्तावसी। बहुद समय से सुन्दर्शई आसा - खता , पस्तवेसि सी कामद बन पूली परी॥

> रोम रोम अनुतम - रस से शिक्षित हुआ , पठी अलैकिकता कर से पुरुकावणी। तुरत विली पिठने में देर हुई नहीं , विना पिठे विलशी है जो जी की कठी।

पन - तन देखे वह वासना सरस बनी, जो वियोग - तप - ऋतु - शातप से यो जली है विसु - मुख देखे तुरत जगमगा वह उठी, तम - मरिता यी जो हुश्चिनता की गली॥

> जब रम से भी उत्तर रही जनकामजा, उसी समय मुनिवर की करके बन्दना। पहुँचे रधुकुछ - तिलक बल्लमा के निकट, लोकोत्तर था पति पत्नी का सामसा॥

#### थयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

च्चोंही पित प्राणा ने पित -पद -पद्म का, स्पर्ध किया निर्झीद -सूर्चि सी धन गई। और हुए अतिरेक चिच -उछास का, दिव्य -च्योति में परिणत वे पट में हुई।

> ह्यो बृष्टि करने मुमनाविष्ट की निदय , बुरत दुंदुमी नमतल में बजने लगी। दिल्य - इष्टि ने देखा, है दिव - गामिनी , वह लोकोचर - ज्योति जो परा में जगी॥

बह मी पवित्रत - विमान पर बिटरारी, पुन्ती, सत्यता, साविकता की मूर्चिमाँ। पुम्ती, सत्यता, साविकता की मूर्चिमाँ। प्रमर हुटारी में करती जपनाद मी, सुर-बाटाएँ करती मी कृति - पूर्चिमाँ॥

> क्या महर्षि क्या विद्रुष वृन्द क्या श्वाति-गण , क्या साधारण जनता क्या स्व जानपद ( सभी प्रमावित दिव्य-ज्योति से हो गये , मान लोक के लिए उसे आलोक प्रदा।

मुनि - पुंगव - रामायण की बहु - पंचियों , पाकर उनकी विमा जगमगाई अधिक ! कृति - अनुक्ल लख्तितम उनके ओप हे , स्त्रीकिक बार्ते मी बन पाई अलैकिक ॥

> कुरुर्गित - भाषम के छात्रों ने लीटकर , दिव्य - स्पोति - अवस्प्यत से गौरफ-सहित । वह आभा फेलाई निज निक मान्त में , जिसके द्वारा हुआ लोक का परम - हित ॥

खयोध्यासिंह चवाध्याय 'हरिक्षीय'

तपरिवनी - छाप्राओं के उद्घेष के, दिस्य प्योति - यल के सल सका प्रदीय वह । लिक्के तिमिर - विदूष्ति बहु - पर के हुए, लाख लाख मुखर्दों की लाली कडी रह ॥

> श्चिप, महर्षियों, विवुधों, कवियों, छव्यों , हृद्यों में बस - दिल्य - क्योति की दिल्यता । मयहित - कारक सद्मावों में सर्वेदा , भूरि भूरि भरती रहती थी मज्यता !!

कनपदाधि - पतियों नरनायों - उर्रे में , दिव्य - ज्योति की कान्ति वनी राका - सिता । रंजन - रत रह यी जन जन की राजनी , सुषामयी रह यी बहुषा में बिल्सिता ॥

> साधिकार - पुरुषों साधारण - बनों के, उरों में रमी दिख्य - प्लोति की रम्पता । शानितदायिनी वन यी भृति - विधायिनी, कर्रलकर कमनीय - कस्यवर की छता ॥

यपानाल यह दिव्य प्योति मन हितन्ता , लार्थ सम्यता की अनूत्य निष्धि सी वनी । वह भारत-सुत सुख साधन वर-जोम में , है लोकोत्तर स्टल्त बॉदनी सी तनी ॥

> उछके धारे-भाव भव्य हैं यन गये, पाया उछमें छोकोत्तर-लाख्य है। इन्दु कछा सी है उछमें कमनीयता, रचा गया उस पर जितना साहित्य है।

#### क्षयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिक्षीय'

उसकी परम - अलैकिक आभा के मिले , दिव्य बन गई हैं कितनी ही उक्तियाँ। स्वर्णाक्षर हैं मिल - अंक्ति अक्षर बने , मणिमय हैं कितने प्रंमों की पंचियाँ॥

#### ऑस

अंति का आँत् दटकता देख कर,

जी तहुप फरहे हमाग रह गया।

स्ता गया मोती क्खी का है विवार!

या हुआ देदा रतन वोई नया!

ओठ की बूँदें कमल है हैं देदो ,

या उगलती बूँद है दो मजिल्मों।

या अनूठी गोलियों चाँदी मटी,

सेहती हैं संजनों की टब्कियों।

या जिगर पर जी पशीला यापहा,

फूट करके वह अचानक यह गया।

हाय! या अरमान जो इतना बहा,

आज वह कुछ बूँद कन कर रह गया।

## फूछ और घाँटा

हैं जनम केते जनह में एकही, एक ही पौषा उन्हें है पानता ! रात में उन पर चमकता चाँद भी, एक ही सी चाँदनी है द्वालता !!

## अयोष्यासिंह छपाध्याय 'हरिश्रीय'

मेह उनपर है बरसता एक सा, एक सी उन पर द्यार्थे हैं वहीं। पर सदा ही यह दिसाता है हमें. दग उनके एव-से हाते नहीं !। छेद कर काँटा किसी की उँगिल्याँ. पाइट देता है किसीका बर बसना। प्यार - डवीं तितलियों का पर कतर . भौर का है वेध देता स्याम तन ॥ पुछ है कर तित्रियों को गोट में . भीर की अपना अनुहा रस पिला। निज सगर्थी औ निराठे रग से. है सदा देता कली जी भी खिला।। है खटकता एक सब की आँख में. दसरा है छोहता सर सीस पर। क्सितरह कुल की बढाई काम दे. जो किसी में हो बहुपन की कसर।

> दीपावली बद्धपा हॅंगी लग्ने दिवि दारा , बिल्लित शरद सुपा निषि द्वारा । हुआ बिमासित नील गमन तल , उच हिमाल्य सतुल अचल ,

कारा प्रस्त समूह समुज्वल , कमला-कलित सकल पकल दल , चदा पादमावलि पर पारा |

## अयोध्यासिंह स्पाच्याय 'हरिजीय'

क्षमतः पवतः आमाओं से छतः, बहा दिशाओं में अनुतम रतः, विभा गरं तृष बोहब में वरः, हुआ उमीरित मानव मानवः,

निके विनवता परम मनोरम् , दने नगर, पुर, प्राम दिन्यतम , सुपा-पवल मंदिर सुर-पुर-सम , स्वप्य दलिक सर-दिव-सनुसम , इस्ता स्वत-निम रब-क्ष्म सारा ।

दना काल को कलित कातिपर, अमा-निया को लालोकित कर, पावत-जनित कालिमार्चे हर। दमक दीदमालालों में मर,

घर घर दही ज्योति की धना।

# रामचरित उपाध्याय रावण का प्रत्यचर

सन क्ये ! यम, इन्द्र, अवेर की, न दिलती रसना मम सामने 1 त्तदपि आज मुझे करना पडा, मनज-सेवक से बकवाद भी II यदिक्षे ! सम शक्षसराजका, स्तवन है तुझसे न किया गया। क्छ नहीं हर रै-पर क्यें इथा. निछ्ज ! मानव - मान बढा रहा ॥ तनय होकर भी मम मिन का. श्**ठो न आकर क्यों महासे मिला** \$ उदर के दस हो किस माँति त. नर सहायक द्वाय करें दिशा ॥ बसन भोजन हे मुझसे सदा, विचर तू सुश्व से सम राज्य में 1 उस जुपारमज के हित दे वृथा, सुखद जीव न जीवन के छिए। द्वम विना करतृत वका करो. वचन - बीर ! सुनो इम बीर हैं। िपु-विनाशक यश किये दिना. समर-पावक पा वकते नहीं।

बल सनाकर तू सठ ! राम का, पच मरे, पर में इरता नहीं। इस्स भयात्र हो करके, बता, कव तिरोहित रोहित से हुआ। कवल - दायक के गुण - गान में . निस्त तू रह यानर ! सर्वदा । समा है सख दायक रूर को . कत रुचा रण चारण को भटा रै बनकजाहत चित्त हुआ हही. तदपि तापस से कम मैं नहीं। मधर मोदक क्या पच जायगा. कपि । सबामन बामन-पेट में ॥ सद नहीं सकता सुद्रसे कभी. त्तिक भी उप बालक स्वप्नमें। कव, कहाँ, कह तो किसने खसा. किपि ! छवा रण सारण से भछा।। यह असम्भव है यदि राम मी, समर समुख रायण से करे। कह कपे ! उठ है सकती कभी, यह रहा यक - शावक - चींच हे !! निव्य हो बहको, निजनाय हे--सुयश - गान करो, कवि - जाति हो । जगत में दिलला कर पेट को . वचन - वीर! न वीर बनाक्सी।। मम नहीं हित - साथक जो हुआ , यह न हो सकता परकाकभी। कपट रूप बना कर शम का, कपि! विभीषण भीषण शतु है।।

#### रामचरित छपाध्याय

मर मिट रण में, पर राम को ,

हम न दे सकते जनकारमजा।

सुन कपे जग में बस बीर के ,

सुद्रा का रण कारण मुख्य है।।

चतुरता दिराला मत व्यर्थ तूं,

रिस्क हैं रण के हम जाम से।

रक नहीं सकते सुन के कभी ,

वचर नसक चता। कहे दिना।।

#### मैथिलीशरण ग्रप्त

#### मातृभूमि

नीलाम्बर परिपान हरित पट पर सुन्दर हैं, सूर्योन्चन्द्र युग सुकुट, मेसला स्ताकर हैं। निद्यों प्रेम-प्रवाह, फूल तोरे मंडन हैं, बन्दीजन खग-दृन्द, रोप-फन सिहासन हैं।

करते अभिषेक पयोद हैं, बिल्हारी इस बेप की ! हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ।

मृतक समान अशक्त, अवश्व, ऑखों को मीचे , गिरता हुआ विलोक गर्म से इमको नीचे ; करके जिखने कृपा इमें अवलम्ब दिया था , लेकर अपने स्वतुल लंक में त्राण विमा था ।

जो जननी का भी सर्वेदा, थी पालन करती रही। तु क्यों न इमारी पूज्य हो ! मातृभूमि मातृमही !

जिसको रच मे छोट छोटकर बढ़े हुए हैं, झुटनों के यछ सरक सरककर खढ़े हुए हैं। परमहंत-सम बास्य काछ मे सब सुख पाये, जिसके कारण 'धृद्धि भरे हीरे' कहछाये।

इम खेले-कूदे इर्पयुत्त जिसकी प्यारी गोद में , हे मातृभूमि, दुसको निरख मग्न क्यों न हों मोद में !

### मैथिछीशरण गुप्त

पालन पोपण और जन्मका कारण तृही, वश्रसक पर हमें कर रही पारण तृही। अर्धावप प्रासाद और वे महक हमारे, यने हुए हैं अहो ! तृहीके द्वहमर सारे।

हे मातृभूमि, इस जब कभी तेरी धरण न पार्येंगे , बस, तभी प्रत्य के पेट में सभी सीन हो आर्येंगे ।

हमें जीवनाधार अन्त त् ही देती है, बदले में बुख नहीं किसीसे त् लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रप्यों के द्वारा, प्रोपण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा।

है मातृभूमि, उपनें भ जो तुससे कृषि लंबुर कमी , सो तहप तहप कर कड़ मरें जटरानल में हम समी ।

पावर द्वारे सभी सुर्खों को इसने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कमी क्या इससे होगा है तेरी हो यह देह, द्वारींसे बनी हुई है, यस, तेरे ही सुरक्ष सार से सनी हुई है।

पिर अन्त समय त् ही हसे अचल देख अपनायगी , हे सातुमूमि, यह अन्त में हहामें ही मिल जायगी ।

जिन मित्रों का मिलन मिलनता को है खोता ,
जिल मेमी का प्रेम हमें सुरदायक होता।
जिन स्वजनों को रेख ह्दर हमित हो जाता ,
नहीं हूटता कभी नम्म जिल्ले माता।
उन वक्षे तेरा चर्चा ज्यास हो रहा तस्य है!
है मातृभूमि, तेरे एटरा, क्लिका महा महाव है है

तिमैं हो तोर भीर अमृत के सम उत्तम है, शीतरु-मन्द्-मुगन्व पवन हर देता अम है। बहुसतुओं का विविध दश्य युत अद्युत अम है, इरियाली का पर्यो नहीं मलसार से कम है। शुच्चि सुपा स्थिता रात में हास्तर पन्द्र मन

द्यचि सुषा धींचता रात में तुसपर चन्द्र प्रकारी है , हे मातृभूमि, दिन में तर्षि करता तम का नाय है ।

मुर्गमत, सुन्दर, सुन्दर सुन्दर सुन्दर सिक्टते हैं। माँति माँति के सरत, सुपोपम फल मिलते हैं। ओपचियाँ हैं प्राप्त एक से एक मिराकी, सार्ने डोमित कहीं पातु - वर रान्यों बाली। जो शावरणक होते हमें, मिलते तमी पदार्थ हैं, है मातुमुमि, बसुचा-सरा तेरे माम स्वर्म हैं।

पदिन-दील रही है कहीं दूर तक कैल - अंगी , कहीं प्रमाविक बनी हुई है तेही वेगी। नदियों पैर पलार रही हैं बनकर नेही , हुयों के तब - राजि कर रही पूजा तेही। मुद्द मक्य-नाद्य मानी हुन्ने स्वस्ता चाइ चड़ा रही , हे मातृभूमि, किएकान तू साजिक माव बड़ा रही है

क्षमामयी, त् दवामयी है, क्षेत्रमयी है, सुधामयी, वात्रस्वयायी, त् प्रेत्रमयी है विमवद्याद्यिती, विद्वयाद्यिती, दुलहर्षी है, भविनवारियी, द्यान्तिकारियी, सुखहर्जी है। हे सार्व्यायिती देवि त् करती स्वका त्राण है, हे मार्व्युमि, स्वतान हम, त् बननी, त् प्राण है।

# मैथिछोशरण गुप्त

आते ही उपकार बाद है माता । तेरा , हो जाता मन मुख्य मति - मार्थों का प्रेरा । दू पूना के योग्य, कीर्ति तेरी हम गायें , मन होता है तसे उठाकर बीच पदार्थे ।

यह द्यक्ति कहाँ,हा ! क्या परे,क्यों हमको छला न हो ! हम मातुभूमि, केवल हुहो, शीश हाका सकते आहे !

कारण वद्य जब घोक-दाह हे हम दहते हैं, तब द्वासपर हो छोट छोटकर दुख हदते हैं। पारतही भी भूळ चडाकर रान में तेरी, कहळाते हैं साधु नहीं लगती है देरी।

इस तेरी ही श्रीच धूलि में मातृभूमि, वह शक्ति है— जो नुरों के भी चित्त में उपजा एकती मक्ति है।

कोई ब्यक्त विदोप नहीं तेरा अपना है, ज्ञोयदृ समझे द्वाय !देखता बद्द सपना है। द्वसको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के पळ सात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं।

हे मातृभूमि, तेरे निकट सबका सम सम्बन्ध है। जो भेद मानता वह अही लोचन-युव भी अन्य है।

जिला पृथियों में निल्ले हमारे पूर्वेल प्यारे, उपले हे मगवान ! कभी इम रहें न न्यारे । लोट लोटकर वहीं हृदय को श्वान्त करेंगे, उपमें मिलते समय मृत्यु से नहीं हरेंगे।

उस मातृभूमि की धूलि में जब पूरे सन जायेंगे । होकर मब-बन्धन मुक्त हम आत्मरूप बन जायेंगे । महाभिनिष्कमण

क्ष इत् स्वाह में सकान! को धार्मगुर मद, राम राम!

रस अब अरना गर स्त्र बाठ , निप्त मेरे ऊर न बन्द । मैं बगरूक हूँ, वे हैंगांव निवशक्ताद्य पत, पर्णन, घम । को स्वनंतुर मब, यान सम्

रहने दे वैमव स्टाधीम, बद हमी नहीं, कर कीर्विटेम ! द सम्म, कर्रे क्यों हम स्टोम.

> यन, यन, अपने को अप याम । ओ धनमेंदुर यन, राम राम !

स्यामाय साहूँ मार देख, दू मेरी कोर नियार देख! मैं स्वय सद्या सिल्सर देख, साहिया नेरा कीर काम! सी क्षामांगुर मान, राम साम!

स्पाप्तप देश टबन गान, कह, वह बब दक है प्रास्थान ! मीवर मीपन कंडाट मान, बार कहर है टीन टम ! की खार्मगुर मन, राम राम!

٩

### मैथिखोशरण गुप्त

प्रस्तुस्त रोग हैं प्रषट भोग , संयोग साथ भावी वियोग ! हा ! छोम-मोह में छोन छोग भूछे हैं छपना अपरिपाम ! को शणभंगर भव राम राम !

यह आई शुष्क, यह उष्ण-शीत , यह वर्तमान, यह तृ व्यतीत ! तेरा भविष्य क्या मृत्यु-मीत ! पाया क्या तृते पूम - पाम ! ओ संजर्भनर मब. राम राम !

सब देकर भी क्या आज दीन , अपने या तेरे निकट दीन ! मैं हूँ अब अपने ही अधीन , पर नेरा अम है अविश्राम ! औ अपनेगर मुख्या राम राम !

इस मध्य निशा में ओ अभाग , त्रक्षको तेरे ही अर्थ त्याय , जाता हूँ में यह बीतराग !

न यह वावरागाः दयनीय, ठहर त् श्रीण-श्रामः। ओ खणमंगुर भव, रामरामः!

त् दे सकता या विपुत्त विच , पर भूतें उसमें भ्रान्त विच । जाने दे विर जीवन-निर्मिष्म , हूँ क्या में द्वसकी हाइ-वाम ? जो धणस्तुर भव , राम राम ! मैं भिविष दुःरा चिनिद्यन्ति हैंद्र बॉर्में अपना पुरुषार्थनेद्यः सर्वत्रं उदे कस्त्याणकेद्यः, तय हे मेरा सिद्धार्थनामः। ओ धणमेश्रर मद्यास्यामः!

यह कर्म-काड तोडव-विकास , वेदी पर दिश हास-राय , कोल्य रसना का कोल-काम , दुस देशो क्रम्, यत्र और साम ! को श्रममेशर मन, राम रास !

भा, मित्र-चशु के दृष्टि-छाम , सा, हृदय-विकय-रस-वृष्टि साम । या हे स्वाराज्य, बढ सुष्टि-साम

जा दंड-भेद, जा साम-दाम। ओ क्षणमंगुर मय, राम राम।

तब जन्मभृति, तेरा महत्व, जब में छे आर्फे असर-तत्व। पदिपान सहे त् सत्य-सत्व, त् सत्य-कहों! भ्रम और भ्राम! ओ दाणनोत्रस्य, सन सम्

है पूज्य पिता माता, महाम , स्या साँगूँ तुम्खे खस्म दान १ मन्दन क्यों १ माशो भद्र-मान , उत्सव हो पुर-पुर, माम म्राम । जो खणमंगुर मन, राम राम !

#### मैथिछोशरण गुप्त

स्वयं मुस्नित वरके खण में, प्रियतम को, प्राणों के पण में, इ.मी भेज देती हैं रण में,—— खाज घर्म के नाते ! सुक्ति, ये मुक्त थे पहुषद जाते !

हुआ न यह भी भाग्य अभागा , फिल पर विपन्त रावें अब जागा ! जिलने अपनाया था, त्यागा ;

> रहें समरण ही आते ! सस्ति, वे मुझसे कहकर जाते !

नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते , पर इनसे जो ऑस बहते , सदय हृदय वे कैसे सहते ! - गये तरस ही खाते ! सस्ति, वे मुझसे कहसर जाते !

बायँ, सिद्ध पार्व ने सुख से , दुखी न हीं इस बन के दुख से , उपारम्य टूँमें किस मुख से !—

आज अधिक वे भाते ! स्राल, वे मुक्तरे वहकर जाते !

गये, छीट मी वे आवेंगे, इ.ज. अपूर्व अनुपम हावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे.

> पर क्या गाते गाते ! संस, वे सुससे कहकर जाते !

Þ

सो, अपने चचलपन, सो ! सो, मेरे अंचल पन, सो !

पुष्कर सोसाई निज सरमें, भ्रमर सो रहा है पुष्करमें, गुजन सोया कभी भ्रमरमें, सो, सेर यह-सुंजन, सो! सो. सेर स्वंखन-धन, सी!

तिनक पार्थ-परिवर्तन कर छे, उस नासा-पुटको मी भर छे। उभय पश्चका मन त् इर छे,

मेरे व्यथा - विनोदन, हो ! हो। मेरे अंचल - धन, हो !

रहे सन्द ही दीवक-माला, द्वेशे कीन सय-कष्ट कसाला ! जाग रही है मेरी प्लाला, सो, मेरे आदवारन, सी! तो, मेरे श्रंचल-घन, सी!

क्सर तारे झरूक रहे हैं, गोलों से ट्यास्टक रहे हैं, नीचे मोती दलक रहे हैं, मेरे धपटक दर्शन, सो ! सो, मेरे धंचल पन, सो !

### मैथिकीशरण गुप्त

तेरी घोंची का निरप्न्दन , मेरे सप्त हृदय का चन्दन ! सो, मैं दर हुँ बीभर हन्दन !

सो, उनके कुल-नन्दन, सो ! सो, मेरे अंबल - धन, सो !

लेचे मन्द्र पबन अलकी है , पीपूँ में उनकी पत्नवी है । उदाद की उनि को उन्हों है पुलक-पूर्ण शिग्न-सीबन, हो ! हो, क्षेरे अंबर्ट-पन, हो !

3

अब कठोर हो बडादिन ओ जुसुमादिप सुकुमारी ! अर्थेपुत्र दे चुके परीक्षा, अप है मेरी बारी !

मेरे हिट पिठा ने खरे घीर-पीर वर चाहा , आर्यपुत्र को देख उन्होंने धनी प्रकार खरहा। किस भी हठ कर हाय ! इया ही उन्हें उन्होंने याहा , किस पीदा ने बद्का उनका शीर्य-सिन्सु अवनाहा ! समों कर सिद्र करूँ अपने को में उन नर की नारी ! आर्यपुत्र दे जुड़े परीक्षा, अब है मेरी बारी !

देस कराल काल-मा जिन्न कोंप उठे सन मय है , गिरे प्रतिहर्की नन्दार्नुन, नागदच निस्त है ने है , बह तुरंग पाल्टिक-हुरंग-मा नद हो गया निनय है , स्पों न गूँबरी रंगभूमि फिर उनके बब बच वप है ! निक्टा बहाँ कीन उन-देसा प्रस्ट-पराहमकारी ! भारतेषुत्र है चुके परीका, अब है मेरी सारी ! स्पनी सुन्दरी बालाओं में मुद्दो उन्होंने माना , सबने मेरा भारप सराहा, रूपने रूप यलाना , खेद, किसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना , भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना । इस दिन के उपयुक्त पान की उन्हें खोज भी सारी । आर्यपुन दे चुके परीक्षा, जब है मेरी बारी ।

मेरे रूप रग, यदि ब्रह्मको अपना गर्व रहा है, तो उपके घटे गीरव का तुने मार खहा है। तु परैवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा है— 'फूला दिन किए अन्यकार में हुवा और बहा है!' किन्तु अन्तरास्ता भी मेरा या क्या विकृत विकारी है आर्यपुत्र दे चुके परीकार, अब है मेरी बारी है

में अवला । पर वे तो विश्वत बीर वही ये मेरे , मैं इन्द्रियालक । पर वे कब ये विषयों के चेरे ! अबि मेरे अद्धिमित्मां , क्या विषय मात्र ये तेरे ! हा ! अपने अचल में किछने ये आगार विखेरे ! है नारीख मुक्ति में मो तो अहो विरक्ति विहारी ! धार्येपत्र दे चके परीक्षा, अस्त्र है मेरी बारी !

धिद्ध मार्ग की बाघा नारी। फिर उठकी क्या गति है! पर उनते पूँचें क्या, जिनको मुप्तते आल विरति है! अद्धे विरव में ज्याद ग्रमाग्रम मेरी भी उठक मति है! मैं भी कामाय काल में, मेरा भी प्रमुणति है। यदि में पतिकता तो मुलको कीन मार मय आरी! आर्यपुत्र दे चुके परीज्ञा, अब है मेरी शारी!

#### मैथिछ।शरण गुप्त

यरोधरा के भृरि माग्य पर ईप्यों करने वाली, तरह न लाओ काई उत्तरर, आओ मोली-माणी। हार्षेन सहना कहा दुन्त यह, मुद्दे यही हुत्त आली। यभू वहा की छान देव ने आज मुद्दीपर डाली।

इ.स. जातीय सहानुभृति ही मुझपर रहे तुम्हारी । आर्युपत्र दे लुके परीद्या, अन्न है मेरी शारी ।

जाओ नाय । अमृत काओ क्षम, मुत्तमै मेरा पानी , चेरी ही मैं बहुत क्षमारी, मुक्ति व्रम्हारी रानी । प्रिय, क्षम तयो, वहुँ में मरतक, देखें वह दे हानी—कहाँ हामारी गुयनाया में मेरी करण-कहाँ हामारी गुयनाया में मेरी करण-कहाँ हा

तुग्हें अप्तरा-विम न व्यापे यशोधरा कर-धारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी।

४ सिस्ति, वसन्त से कहाँ गये ये , में उपमाधी यहाँ रही। मैंने ही क्याधहा समीने मेरी याषा-क्यास सही।

तर मेरे मोहन का उद्धव धूल उद्घाता आयी, हाय! विभूत स्माने का भी मैंने याग न पाया। एखा फठ, पटीना छूटा, मृगतृष्णा की माया, एखा फठ, पटीना छूटा, मृगतृष्णा की माया,

मेश ताप और तप उनका, जलती है हा जिल्हर मही, मैंने ही क्यासदा, ससीने मेरी बाधा-व्यया सही। जानी किसकी बाणसाधि, जो सूने में सोसी पी १ किसकी स्मृति के बीज उमे वे, सुष्टि जिन्हें बोसी थी १ अरी दृष्टि, ऐसी ही उनकी दया-दृष्टि रोगी पी ; विदय-वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती पी 1

किसके भरे हृदय की धारा , -शतधा होकर आज वही है मैंने ही क्या सहा, समीने मेरी बाधा-स्थया सही है

उनकी शान्ति-कान्ति को ब्योत्सा बगती है पछ पछ में , शरदातप उनके विकास का सुचक है पछ पछ में ; नाच उठी आशा प्रति दछ पर किश्पों की झलसङ में , खुडा सिटड का हृदय-कमड खिट हैंवों के कडकड़ में ।

पर मेरे मध्याह ! बता क्यों तेरी मूच्छों बनी वही ! मैंने ही क्या सहा समीने मेरी वाषा-व्यया सही !

हेमपुंत्र हेमन्तकाल के इस आवप पर बाहूँ, भियस्पर्य की पुलकाविल में कैसे आज विवाहँ ! किन्तु, शिशिर ये ठंडी साँसें हाय ! कहाँ तक घारूँ, तन गारूँ, मन गारूँ, पर क्या में जीवन भी हारूँ !

मेरी बाँह गही स्वामी ने , मेंने उनकी छाँह गही , मैंने ही स्था सहा, सभीने मेरी बाषा - स्था सही !

#### मैथिखीशरण गुर

पेहों ने पत्तें तक, उन हा त्याग देशकर त्यागे, मेरा धुँबलायन कुहरा यन उप्पा सबके आगे! उनके तप के अभि-पुंच से पर पर में हैं जागे, मेरे काम, हाय! फिर भी तुम नहीं यहीं से आगे!

पानी जमा, परन्तु न मेरे शहे दिन का दूध-दर्श, मैंने हो क्या घहा, छमीने मेरी काला-ज्यास सही है

काशा है आवाध पता है, स्वास-तन्त्र वन दूटे हैं दिन-मुख दमके, बखन चमके, मब ने नव रस दूटे हैं स्वामी के सत्माय पैडकर फूल फूल में पूटे , उन्हें कोजने को ही मानी जूतन निर्मार दूटे हैं

उनके अस के फड़ सब भोगे, यद्योघरा की विनय यही, मैंने ही क्या सहा, समीने मेरी बाया-स्थ्या सही।

#### षटज गीत

निज चौघ चदन में उटन पिता ने छापा , मेरी पुटिया में राज भवन मन माया।

सम्राट स्वय प्राणेग, स्विच देवर हैं, देते आकर आयोध इमें मुनिवर हैं। यन द्व-च्छ पहों,—पन्निष सर्सस्य आकर हैं, पानी पोने मृत स्विट एक तट पर हैं। स्रोता सनी को यहाँ लग्न ही लाया, भेरी लुटिया में सह मदन अन माया। क्या ग्रुन्दर छता-विदान दना है मेरा , पुँबाहर्गत मुक्तिय दुक्त पना है मेरा ! लक्ष निर्मेल, पदम-पराम-छना है मेरा । गढ़ चित्रकूट रद दिव्य बना है मेरा । प्रहरी निर्मेर, परिखा प्रवाह की काया , मेरी दुदिया में राज-भवन मन भाषा ।

औरों के हायों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलतो हूँ। अम-वारिषिन्दुफल, खास्प्यग्रिक फलती हूँ, अपने अंपल से व्याम आप सलती हैं।

तनु-छता-पफ्छता-स्वादु भाव ही भाषा , मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाषा !

मैं पछी पक्षिणां विधिन-कुंब-पिंबर की, शाती है कोटर-घट्टा मुझे सुघ घर की! मृदु-तीक्ष्ण वेदना एक एक अन्तर की, बन जाती है कळ-गीति समय के स्वर की।

> कय उपे छेड़ यह कंठ यहाँ न क्षयाया ! मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाषा !

नाचो मयूर, नाचो कपोत के जेंदे , नाचो दुरंग, हम हो उड़ान के तोदे । गाओ दिवि, चातक, चटक, मृंग मय छोदे , वैदेही के वनवाछ-वर्ष हैं योदे ।

तितली, त्ने यह कहाँ चित्रपट पाया। मेरी कुटिया में राज-भवन मन-भाया।

#### मैियछोशरण गुप्त

आओ पछाप, निज च-द्रवरन दिललाओ । युक मुत्तवे शीरो और मुद्दे विललाओ । माओ पिन, में अनुवरण करूँ, द्वम माओ , स्वर सींच तिनक यो उन्हे सुमते लाओ । युक्त, पटो, नमपुर पल प्रथम तुर्दिन साया , मेरी प्रदिश में राज नमदन मन माया ।

श्रीय राज्यं श्रं, त् सरक दरक क्यों रोती , तृ द्वार्ति - व पेशां करीं मैपिटी होती । हो द्यासन तनु के अमन विन्दुसय मोती , निज व्यक्त-पद्ध के तृ केंद्रोर सुष रोती । जिन पर मानव ने पद्म रूप सुद्धें याया , मेरी युटिया में राज - मनन मन माया ।

क्षो निर्देश, इस्तर नार सुनाकर झह तू, पय के रोडों के उच्छा उच्छा, बढ, बड तू। क्षो उच्छीय, उड, मोद पयोद, घुमड तू, इम पर गिर्द सहद माव, धदैव उमड तू। सीवन का तूने गीत बनाया, गाया, मेरी कृटिया में राज मबन मन माया।

### कैरेयी का अनुदाप

घदने रानी की ओर अचानक देखा, वैष्य - दुगराष्ट्रता वषा विषु-छेखा। वैद्यों भी अवल तषाप अधस्य तरंगा, वह विंदी अब यी दहा! मोधुखी गंगा— "हॉ जनकर भी सैने न भात की जाना, सब सन हों, तुमने स्वयं अभी यह माना । ग्रह सच है तो फिर छौट चलो घर भैया . अपराधिन में हैं तात, तुम्हारी मैया। दुर्बलता काही चिद्ध विशेष शपय है. वा अवलावन के लिए कीन-सा पय है ! यदि में उक्तसाई गई भरत से होर्जे. तो पति समान ही स्वयं पत्र भी खोऊँ। रहरो. मत रोको मुझे, कहूँ सा सुन छो. णओं यदि उसमें सार उसे सब चन लो । करके पहाड-सा पाप मौन रह जाऊँ। राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ!" थी समक्षत्र द्वाद्य-निद्या ओस ट्यकाती. रोती थी नीरव सभा इटय थपकाती । उल्का-सी रानी दिशा दीत करती थी. सबमें भय-विस्मय और खेद भरती थी। "क्या कर सकती थी, मरी मन्यरा दासी. भेरा ही भन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर, अमागे , वे ज्वित भाव थे स्वयं तझीमें जागे। पर या केवल क्या वर्वालत भाव ही मन में ह क्या शेष बचा या कुछ न और इस जन में ! क्छ मत्य नहीं बात्सल्य-मात्र, क्या तेरा १ पर आर्ज अन्य-साहुआ वत्स भी मेरा। भूके, मुझपर त्रैलोक्य मले ही धूके. जो कोई जो वह सके, कहे, क्यों चके ! छीने न मातृपद किन्तु भरत का सझसे . रे राम, द्रहाई करूँ और स्था तुससे !

#### मैपिर्टाशय गुप

करते आते ये यहां अभी नरदेशी. 'माता न कुमाता, पुत्र क्रुपुत्र मरे ही ।' अब कर्षे सभी पर हाप! विरुद्ध विधाता .---दें पुत्र पुत्र हो, रहे कुमाठा माठा !' दस मैंने इसका बाह्य-मान ही देखा. दृद्ध न देला, मृदुङ गात्र ही देला, परमार्यं न देला, पूर्णं स्वार्थं ही माधा , रम कारज ही तो हाय आब यह बाबा 1 . यग यग तक चटती रहे कटोर कहानी— 'रपक्ट में मी मी एक अन्तरित सनी।' नित्र अन्य दन्य में सर्वे सीव यह मेरा--'विकार दिने या महा स्वार्य ने वेस ।'-'' "सी बार प्रन्य वह एक साट की मार्ट. हिस दननी ने है बना भरत-सा मार्ड।" पागल-को प्रमु के साथ समा चिस्टाई---"शैवर प्रत्य बह एक टाट की मार्र।"

'हा ! टाट ! टांट मी आज मनाया नि , विकास कुमार ही यहाँ कमाना नि । निज वर्षों टांडीस बार दिया या नि , इर हम राक से व्यवकार किना या नि । या वहां आज या दीन हुआ रोटा है , शिंकर सर्वें पूर्व इस्पिन्ट्रेस्स होता है । सीनार साज सेंगार पास है नेरा , दी रासेंड वरकर कीन राट है नेरा !

पटके मैंने पट - पाणि मोह के नद में , जन क्या क्या करते नहीं स्वय में, मद में १ हा ! दण्ड कौन, क्या उठे डरूँगी अब भी ! मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया। इन्त वह घुणा ! अइह वह करणा ! वैतरणी - सी हैं आज जाहवी बहणा ! सह सकती हैं चिरनरक, सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्गको दया दण्ड से भारी। लेकर अपना यह कुल्यि कठोर कलेजा. मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। पर चलो इसीके लिए, न रूठो अब यों, कुछ और फहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों ! नुशको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, भेरे दुसुने विथ रहा न मुझसे न्यारे। मै इसे न जानें, किन्तु जानते हो तुम. अपने से पहले इसे मानते हा नुम। द्रम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैमा. यदि वह सक्ष्यस्था प्रकट हुआ है वैमा। तो पाप डोप भी पुण्य तोष है मेरा, में रहें पहिला, पद्मकोप है मेरा। आगत ज्ञानीजन उच भाख है हैकर. समझार्चे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय ै बेटा. उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है. देलों की भी दुर्वात यहाँ फलती है।" हैंस भद्दे देव केकयी कथन यह सुनकर, रो दिये धुन्य दुरेंच दैत्य सिर धनकर !

"उन्न किया भाग्य ने मुद्दे अवदा देने का . यल दिया उसीने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे. में वही केक्यी, वही राम तुम मेरी होने पर बहुधा अर्थ राति अन्धेरी . जीजी आकर करती प्रकार थीं मेरी--'ला क्षहिनित, अपना क्षहक, राम यह जागा . तिज मैंतली माँ का स्वयं देख उठ मागा । भूम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ स्वाय का. प्रतिहिसाने छै लिया स्थान तब भय का ! तुमपर भी ऐसी भ्रान्ति भरत से पासी हो जमे मनाने भी स यहाँ मैं शाती !--जीजी ही आर्ती, किन्तु भीन मानेगा ! जो अन्तर्यामी, यही इसे जानेगा।" "हे अध्य. द्वम्हारा राग जानता है सब . इस कारण यह पुछ रोद मानता है क्य !" "क्यास्वाभिमान रखतीन वेक्सीरानी! बतलादे कोई मुझे उधरुल-मानी। सहती काई अपमान तुम्हारी अम्बा ! पर हाय, आज यह हुई निपट मालम्या है मैं सद्वत्र मानिनो रहो, सरल ध्वत्राणी. इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा. भावत. सहेजो त्राव्हीं भाव धन मेरा। समुचित ही मुझको विश्व धृणा ने घेरा, समझाता कीन सद्यान्ति मुझे भ्रम मेरा ! यों ही तुम बन को सबे, देव सुरपुर का, में बैठी ही रह गई लिये इस उर की !

बुस गई पिता की चिता मरत-मुकवारी, पितृस्मि आज भी तस समापि तुम्हरी। अय और शोक तक दूर उद्याला उत्तका। करकर सुन्दरित, किर दूरत बुहाओ उत्तका। है। द्वारी मरत के राज्य, त्याल व्याला , मैं पाल सकी न स्वयमे, उठे तुम पाले। स्वामी को जीते जी न दे वक्ती सुरा में , मरकर तो उनको दिखा कहूँ गह मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी कीजा, पर मरत-सदय है— वहुँ विश्व को मोडा। जीवन-नाटक का अस्त कठिन है भेरा, प्रस्ताव गान में नहीं अर्थर उँभैरा। अनुशासन ही मा मुसे अभी वक्त आया, करती है तुमसे विमय आज यह माता —, "

#### ऊर्मिछा

#### ( ? )

दोनों ओर प्रेम पछता है। -सांख, पतग भी जलता है हा ! दीपक भी जलता है।

सीस हिलाकर दीपक नहता— 'बन्धु, इथा हो तू क्यों दहता !' पर पर्तेग पहकर हो रहता !

> कितनी विहस्ता है! दोनों भार प्रेम परुता है।

## मैं विलोजरण गुप्त

यच कर दाय ! परंग मरे क्या ! प्रणय छोडकर प्राण घरे क्या ! जो नहीं तो मरा करे क्या !

> क्या यह असपलता है ! टोनों ओर प्रेम बलता है !

कहता है पत्तम सन सारे— 'तुम महान, में लघु पर ध्यारे, स्थान सरण भी हाय हमारे!'

> शरण विशेष छलता है ! दोनों ओर प्रेम पलता है |

दीपक के जलने में आही, फिर भी ३ जीवन की लाछी। फिन्तु पराग माग्य टिपि काछी,

किसका वश चलता है । दोनों ओर प्रेम पलता है ।

जगती यांपग्वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चसती। काम नहीं, परिणाम निरस्तती.

> मुझे यही खळता है। दोनों ओर प्रेम पळता है।

(२)

निरस्त छली, ये सकान आये, ऐरे उन मेरे रंझन ने नयन इच्चर मन भाये। पैन्य उनके सनका आतप, मन-से धर सरसाये, धूर्में वे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उड़ छाये। करके प्यान आज इस जनका निरंचय वे सुसकाये, फूळ उठे हैं कमळ, अधर से वे बन्धूक सहाये! स्वागत, स्वागत, सरद, भाष्य के मैंने दर्शन पाये, नभ ने मोतो बारे, हो, ये अधु अर्प्य भर छाये!

(३)

मुझे पूळ मत मारी, मैं अवला बाला वियोगियो, बुछ वो दया वियारी। है।कर मधु के मीत मदन, पड़, तुम बड़ गरळ न गारी, मुझे विवल्ळा, तुरहें, अम परिहारी। मुझे विवल्ळा, तुरहें विवल्ळा, तुरहें, अम परिहारी। मदी मोतिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पतारी। बल को तो किन्दूर विन्दु यह, यह हर-नेत्र निहारी। रूप-पूछ जे को तो पर वारो, कर, वन्दरें, वन्दरें, तुरहें तो मेरे पति पर वारो, छो, यह मेरी चरण-पूछ जल रित के विर पर वारो।

(8)

मेरे चपल योवन-ग्रात ! अचल अंचल में पडा सो, मचल कर मत साल ! बीतने दे रात, हांगा सुप्रमात विद्याल , खेलना भिर रोल मन के वहन मिन-माल । पक यह हैं भाग्य फल तेर सुरम्य रखा कर न, अयसर आ रहा है, जा रहा है काल । मन पुजारी और तन हव दुर्शवनी का याल , मेंट भित्र के हेंतु उसमें एक तू ही लाल ।

#### अयोध्या की नरसत्ता

नगरी यो निस्तब्य पडी धणदा-छाया ये , भुल रहे ये स्वप्न इमें अपनी माया ये । जीवन-मरण समान भग्व से ज्ञस-ज्ञुझ कर , टहरे पिछले पहर स्वयं ये समझ-बुझ कर । पुरी - पार्य में पही दुई यी सायू ऐसी, स्वयं उसीके तीर इंच-माला थी जैसी। वहता जाता नीर और वहता आता था। गोद भरी की भरी तीर अपनी पाता था। भूतल पर थी एक स्वन्त चादर-सी पैली, हुई तरंगित तदपि कहीं है हुई न मैली। ताराहारा चार-चपल चाँदी की पारा . केवर एक उसाँस बीर ने उसे निहास। सपल सौध भू-पटल ध्योम के शटल मुद्धार थे , उद्गग अपना रूप देखते उद्गर दुकुर थे। पहर रहे थे केंद्र उच्च अही पर फर फर दाल रही यी गन्ध मुदल माइत-नाति भर भर । स्वयमपि संद्यक्षील गगन धन-भील गहन था , मीन-मकर, वृप-सिंह-पूर्ण सागर या वन था ! हों के हिल्लिक होल रहे ये दीप गगन के खिल खिल, हिलमिल-दोल रहे थे दीप गगन के ! तिक्रिय-शंक में सर सर्शक तारे पस्ते थे. स्नेह-पूर्णपुर-दीप दीसि देवर जलते थे। धम-धव ला. अही उच्च ताराओं, चमकी , लिपि-मुदाओ, - भूम-भाग्य की, दमको दमको ।

करके ध्वनि-संकेत हार ने दांन बजाया, फरतर का आहान वेग से बाहर आया! निकल उटा उच्छ्वात वक्ष से उत्तर उत्तर के, हुआ वस्त्र कुरतहत्य करक की अनुकृति करके! हुआ वस्त्र ने दिया साथ ही उत्तर मानो ; एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो! भें ही शंख अरुख्य हागये, स्मीन देरी, धनन धनन यज उठी गरज तत्थण-रण-भेरी । काँद उठा अन्यादा. चींककर जगती जागी . वियो शिविज में कहीं, समय निद्रा उठ भागी । बोले बन में भीर, नगर में डोले नागर, करते स्त्रो सर्रग-मंग सी सी स्वर-सागर। उठी क्षुब्ब-सी अहा! अयोध्या की नर-सत्ता, सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता। भय-विस्मय को शर-दर्य ने दर भगाया. किसने सोता हुआ यहाँ का सपँ जगाया ! प्रिया - वण्ठ से छट समट-कर शस्त्रों पर थे . वसा-वधु-जन-इसा सस्त-से बस्त्रों पर ये। प्रिय की निकट निहार उन्होंने साहस पाया , बाह् बढा, पद रोप, शीध दीपक उक्ताया ! अपनो चिन्ता भूछ उठी माता झट रूपकी . देने लगी सँमाल बाल-बची को धरकी--"भय क्या, भय क्या हमें, राम राजा है अपने . दिया भरत-सा सपल प्रथम ही जिनके तप ने 11 चरर-मरर एउ गये अरर वह रवरफरों से . क्षणिक रुद्ध ये तद्धि विश्ट मट उरःष्टी से। बाँधे थे जन पाँच पाँच क्षायुष मन भाये. पञ्चानन गिरि-गुहा छोड वर्यो बाहर आये। "घरने आया कौन आग, माणयों के घोखे !" लियाँ देखने हर्गी दीप घर. खोल झरोखे। ऐसा जड़ है कौन, यहाँ भी जो चढ़ आवे ? वह थल भी है कहाँ, जहाँ निज दल बद जावे ? राम नहीं घर, यही सोचकर लोभी-मोही . क्या कोई माण्डलिक हुआ सहसा विद्रोही है

मरा अभागा, उन्हें जानता है जो यन में, रमे हुए हैं यहाँ सम - राधव जन जन में।" "पहण देश में साथ चलुँगी में भी प्यारे. राम जानकी सम गये. इस क्यों हो न्य रे !" ''प्यारी, धर ही रहा ऊर्मिला सनी सी तुम 1 वान्ति-: नन्तर मिलो शांति सनमानी सी द्रम !" पत्रों को नत देख धानियाँ बोली घीरा-"आओ देटा.—'राम फाज, क्षण मग दारारा' ।" पति से फड्ने स्मीं पतियाँ—"आओ स्वामी . यने तुम्हारा यस तुम्हारा ही अनुगामी I जाआ, अपने समराज्यकी आन बढाओं, वीर बरा की बान, देश का मान प्रदासी।" "अम्य. तहारा पत्र वैर पीछे न घरेगा. प्रिये. तम्हार। पाँत न मत्य से वहीं हरेगा l पिर भी पिर भी लड़ी। बदल सी तम हो रोती (" "इम यह रोती नहीं, धारती मानस मेहती !" ऐसे अगणित भाव उटे रघ सगर नगर में . चगर उठे वद अगर-तगर से इगर इगर में

चिन्तत से कायाय - यस्त्रधारी सब मन्त्री, शा वहुँ वे तत्काल, और यहु यन्त्री तन्त्री। चडल जल एक वलान्यश्च निज दल सजते थे, सनस्तर वन्त्रन मन्त्र यात्र यहु दिश चनते थे। पाल उडाती हुई, पल फ्लाफर नॉर्च- मस्त्रा थीं, कर क्रियर हिंचनी सी उह जावें। हिंछने हुलने लगे पण्यां में बँट नेदे, धपना देने लगी तर्गे मार धपेंद्री।

उहताएँ एव ओर प्रभानी पाट रही थीं ।
भी पो कर पुर-विशिर जाम ची चाट रही थीं ।
मुद्दावर्गीनी वेप न कें मार्की के अनियाँ ,
मुद्दावर्गीनी वेप न कें मार्की की अनियाँ ,
मुद्दावर्गीनी वेप न कें मार्की की अनियाँ ,
मुद्दावर्गीनी वेप न कें मार्की की अनियाँ ,
मुद्दावर्गी के द्वारंग तमयमा रहे थे ,
तस सारियाँ के द्वारंग तमयमा रहे थे ,
तम सार्मी चार, परातक ट्वेंट रहे थे ,
इस कें मार्मी चार, परातक ट्वेंट रहे थे ,
इस कें मार्मी चार, परातक ट्वेंट रहे थे ,
इस कें मार्मी कें मार्मी वे केंद्र पर थे थे ,
दो दो हव रह-रण्ड द्वाकर निव कुछां में ,
दो दो हव रह-रण्ड द्वाकर निव कुछां में ,
कार्मी मार की नहीं आप ही कम्मा सह पर ,
हलवे थे मुद्रावाल्यान दन्ती रह रह कर ]
वाह्याओं ना पन सुवर्ष से सार सहजाना,
कहीं हाय में कीड़ वहां पैरों में सोमारी

"नहीं, नहीं"— मुन चीं क पर शत्रा और सव । स्थानी आगर्द अर्थिका उसी और तव । संपात्तिक सम सवी उत्तरती न सी नद पाई , ताल्य्र्सि न सी पंद साई , ताल्य्र्सि न सी पंद समा की राति । भन्द हुँ वर्धी वार्षिक्ष्य के निकट मयानी । भन्द हुँ वर्धी वार्षिक्ष्य के निकट मयानी । अध्य न पाल न से बाल अध्य स्थान पर सी शहर अध्य में पूर पद में । माथे का सिन्द्र साझा अंगार नक्ष्य या , स्थमातव न सा पुल्य साझा अंगार नक्ष्य या । साधी वर सा अध्य नाज, यदाँ वक्ष कृष्य या । सार्य कर सा सुन सक्ष्य न प्रकट निकट या , दार्थ कर में सुन क्षित्र न सा पुल्य सहस्य भारति प्रकट निकट या , दार्थ कर में सुन क्षित्र न सा पुल्य सिन्द न सा पुल्य सिन्द न स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान स्थान सिन्द स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सिन्द सा स्थान स्थ

गरज उटी वह-"नहीं, नहीं, पापी का सोना , यहाँ म लाना, मले छिन्धु में वहीं हुरोना। चीरों घन को आज ध्यान में भी मत लाओ . जाते हो तो मान-देव ही द्वम सद जाओ । मातुभूमि का मान च्यान में रहे तुःकारे. छद्ध सन्न मी एक्रुस स्वतो तुमसारे। हैं निज पार्थिव - शिद्ध - रूपिणी सीवा राती . और दिव्य - पल - रूप राम राजा वल - दानी । करे न कीणप - सन्ध कर्लकित मलय पवन को . हो। न कोई कुटिल कीट अपने उपवन को l विन्त्य हिमालय-भाल, मला ! ग्रुक बाय न घीरो . चन्द्र-सूर्य कुल-कोति-कला दक जाय न बीरो ! चददर उतर न जाय. सुनो कुल-मौचिक मानी . रांगा - यमुना - सिन्ध और सरमू का रानी। बदकर इसी प्रसिद्ध पुरावत पुग्यस्थल से . किये दिविजय बार बार सुमने निज बल से। यदे, परन्तु कुल कार्न तुम्हारी हो सकट में, तो अपने ये माण व्यर्थहो है इस घट में। किसका दुल है आर्य बना अपने कार्यों से ! पड़ा म क्छिने पाठ अवनिवल में शायों से ! सावधान । वह अधम-धान्य-सा धन भत धूना , तुन्हें तुम्हारी मातृभूमि ही देगी दूना। विस धन है हैं रिल वही, मुनिकेत इमारे ! उपदत फड़ - सम्पन्न, अन्नमय खेत हमारे। जय पयस्य - परिपूर्ण सुधोषित घोष हमारे ; अग्रवित शाहर सदा स्वर्ण - गणि - दोप इमारे I देव - दुर्लमा भूमि हमारी प्रमुख पुतीता, उसी भूमि को सुता पुण्य की प्रतिमा शीता।

#### मैथिछोश्चरण गुह

पार्वे तुमसे आज ध्यु भी ऐसी धिषा, जिसका अप हो दण्ड और इति दया-तितिधा। देखो, निकली पूर्वे दिखा से अपनी जया, मही हमारी प्रकृत पताका, मब की भूगा।

#### 30000000

हाँ, निधान्त आया , त्ने जब टेर प्रिये, "कान्त, उठो" गाया— चौंक शकुन-कुम्म तिये हाँ, निधान्त आया !

आहा ! यह अभिव्यक्ति , द्रवित धार-धार-धक्ति । तृण तृण की मत्यण प्रक्ति भाव सींच छाया । तुमे स्वर टेर प्रिये. ''कान्त, उठी'' गाया !

> मागघ वा सत गये, किन्दु स्वर्गे-दूत नये,

तेरे स्वर पूत ध्ये, मैंने मर पाया। तुने नव टेर प्रिये, "कान्त, उठो" गाया। गोर्पा

राधाका प्रणाम मुझले हो , द्याम - रुपे. तम शानी :

ज्ञान भूछ, यन पैठा उसका

रोम-रोम ध्रुष-ध्यानी।

न तो शाज बुउ कहती है यह और न बुखु सुनती है;

धन्तर्यामी दी यह जानें,

स्या गुनती - गुनती है।

कर सकती तो करती तुमसे
प्रस्त आप वह पेसे—
"सखे, स्ट्रीट आये गोमुस्त से ! फारो. सापिका कैसे!"

राभा हरि यन गई, हाय ! यदि हरि राधा यन पाते , सो उद्भव, मधुवन से उलटे

द्यम मधुपर ही जाते।

भभी विलोक एक श्रांत उद्दता , उत्तने चौंक कहा था— "स्रांत, यह आया, इस प्रतिका में वया पुंज दीय रहा था।"

पर तत्थण ही गरज उठी वह , मींह चढाउर बोंकी— ''ठायणान अठि! हटकर टेना तू प्यारी की हॉकी!'

#### मैथिडोशरण गुप्त

क्षात्मकान - हीन वह मुख्या , बही क्षान तुम ठाये ; घन्यवाद है, बडी हमा की , कष्ट छठा कर आये !

पर बह भूडी रहे आपको , उसको सुध न दिखाना , होगा कठिन अन्यथा उसका जीना और जिलाना।

शन-योग से हमें हमारा प्रेम-वियोग भरा है, जिसमें आफ्रोति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कविस्त, कराहै।

राम राम ! मिथ्या माया के भाव कहाँ के सारो ! सम्बे शान, अनन्त ब्रह्म के सीय भाग तुम आसी !

विश्वमान स्व विगत क्यों न हां , किन्दु समायत मावी , मिष्या कैसे हे माया भी , जब तक वह मायावी ! हममें द्वममें एक ब्रद्ध, पर यह कैसा नटसद है, बोल दो घटों में दो यातें, करा रहा सटपट है।

उसको यही प्रपच रूपे तो हमें फीन-शी प्रीड़ा है एक मात्र यदि यही रहे तो चले कहाँ के प्रीडा है

होगा निर्मुण, निराबार यह छली तुम्हारे लेखे, इसमें पूळे कुम, उसके मुन-कुस हमाने देखे।

अन्तर्हीष्ट मिले तो इम भी हान्य देख छँ अवके, पर जबतक हैं, कहो क्या करें, वर्मच सुद्ध इम सबके दे

कहाँ इमारा कृष्ण, हाय हम यह क्या तुन्हें क्तावें, ठौर महीं दिखलाई पढता, उसको अहाँ जतावें।

अब तक यहाँ प्यान में तो या वह मोहन मन-भाषा, किन्तु आ शही आज बीच में बुद शान की माया! चाहे क्या राषा - वियोगिनी , स्वयं येग साथे तुम , आहा | क्या शानांत्रि रूप में साया - सोग साथे तम |

द्दयमान का मस्स क्षेप कर क्षिते योगिती बन में , उसका योगिराज, बह राजे मध्या ग्राज - मबन में !

क्या नार्ने, शानी ने उसका शान कहाँ, कव होखा, शान और अज्ञान हमें तो यहाँ एक न्या दीखा!

रेखन पार्वे शाप आप को ये ऑर्खे तो भय नया ! स्वर्मे उस अपने को रेखें, तर भी द्वस्त संबंध क्या !

गार्ने यहाँ घेरनी पड़ती, नाच नाचना पड़ता; वहरख-गोरस कमी ज़ुराना, कमी आचना पड़ता।

राजनीति का खेळ वहाँ है
स्था खेडि पर सारा है
निराकार - सा हुआ ठीक ही
पद सकार हमारा है

#### मैथिछोञरण गुप्त

स्तते जाते प्रति दिन यन से घर, फिर घर से बन यो ; यह यद गया और दुछ उस दिन नगर - पयन - सेवन को !

यही बहुत इस प्रामीणों को जो न वहाँ वह भूछा; किंवा संग वहाँ भी यो यह काँछन्दी करू - कूटा।

स्वयुव ही इस देख रहीं यां जगते अगते स्पना : जहाँ रहे यस सुरते रहे यह , हु:ख इसरा अपना !

योवन-सा दीग्रव था उसका, योवन का क्या कहना। कुन्ना से विनती कर देना,-"उसे देसती रहना।"

कृपयां वचन न मन में रखना तुम अन्यान्य हमारे ; प्रिय के बन्धु, श्रांतिष हो उद्धव , तुम सम्मान्य हमारे !

विदर्शों का सन, वाणी को मी व्यावुळ कर देता है; आर्ची का आफ्रोश देता मी सुन कर सह लेता है। शानी हो तुम, फिन्तु भाग्य तो अपना अपना होता; क्का मी क्या करे. न पावे स्टि अधिकारी कोता।

इम अपने को जान न पाई, उसको क्या आर्नेगी; मन की बात मानतो आई, मन की ही सर्विगी।

निर्मुण निषद निरीह आप हम ,
सभी रूप गुण मागे ;
निराकार ही निराकार है
आज हमारे आगे !

राधा के अनुस्य जोग की
कोर्द जुगत जुगाते;
उद्दव, द्वाय! राज्यंती को
तुम दीरे न जुगाते।

क्या समझाते हो द्वाम हमको , वह अरूप है, कोहो ी गोचारी गोपाछ हमारा , रहे अगोप्र, जो हो ।

हमें मोह ही नहीं, किन्तु वह उसी मनोमोहन का; काम, किन्तु वह उसी स्पाम का, लोम उसी जन-यन का। शानयोग नेकर सुपुति ही तुम न सिलाने आये! जायत को समाधि निद्रा का स्वप्न दिखाने आये!

नाम मात्र का ब्रह्म तुष्हारा , रहे तुष्हें एल - दायक ; उद्धय, नहीं निरीह हमारा नटवर - नागर - नायक |

निक विसार को छोड़, स्कूम से वीन यहाँ दिर मारे श धार सके उसको को जितना, जी मर मर कर धारे।

वे अप-वक सब कहाँ गये अव , अरे, एक तो आवे ; दैलें इमको छोड़ इमारा छली पड़ाँ पिर जावे !

अन्तवन्त इस इन्त ! यहाँ हे वह अनन्तता लावें; इस मुक्तम में ही निन चिन्मप पार्वे तो इस पार्वे।

सिमिट एक सीमा में, मानी अपने में न समाता, मिला इमें ऐसे यह जैसे जोड़ इमीसे नाता! क्या बतलार्जे, वह वंशीषर कैसा आया इस में ! ताल न आया इसा ऐसा कभी किसीकी सम में !

जीवन में यौवन-सा आया , यौवन में मधु-मद-सा ; उस मद में भी, छोड़ परम पद , आया वड़ गद्वद - सा ।

कृत्दावन में नव सधु आया, मधु में . मन्मय आया; उसमें बन, तन में मन, मन में एक मनोरय आया।

उसमें आकर्षण, हों, राघा आकर्षण में आई; राघा में माघव, माघव में राघा - मूर्चि समाई!

यहीं सुष्टि की तथा प्रक्रम की
उद्भव, कथा हमारी,
पर कितना आनन्द हमारा!
कितनी व्यथा हमारी।

कहो, इसे हम विशे जनायें, दीन, दशें जानेंगा; कीन भूछ कर साप आपको , पर को पहचानेगा!

सई अरुणिमा नगी अनल में . नवलोज्बलता जल में: तभ में नब्द नी हिमा, नवन इरियाला भृतल में । नया रग आया समीर में. नया गच-गण द्यायाः व्राण तस्य पाँची तस्यी में वह पीताम्बर आया ! कोटिकमङ पूटे, कमली पर आ आकर अछिट्टे. चित्रपत्तम विचित्र पटी की प्रतिकृति हेने छुटे। शात-पात में पछ और थे डाल डाल में शुले. वन की रैंग-रिल्यों में इम सब घर की गृहियाँ भूले ! नई तरगें थी यसना में. नई उमर्गे वज में ; तीन लोक-से दील रहेशे छोट-पोट इस रज में। क्रमर पटा विरी थी. नीचे पुरुक कदम्य खिले थे, द्यम द्रम रखकी रिम-क्रिम में दोनों इन्हिन्मले थे।

मद्का कही ठाँचेश-साही आया दयाम सही सा; राघाका जिग्गायासमी कुळ, बहु सी और नहीं सा!

किन्तु गया उजियाले - सा वह , उल्टा हुआ यहाँ है ; देश-काल सब अदे सदे हैं , राधा किन्तु कहाँ है !

ऑल मिचीनी में वह भागा , हमने पकड न पाया ; देर हुई तो चातक तक ने रह रह रोर मचाया ।

हॅसाकिन्तु भेदी पिक हा हा, हूहू कर इतराया; सब केकी ने नाच निकट ही

त्रव केकीने नाचिनिष्टदी कृपया पता बताया!

उद्भव, वे दिन भूर्लेंगे क्या,
तुम्हीं बता दो, कैंछे!
शंकट भी जब हुए हमारे,
श्रीहा - कौतुक जैसे!

चन्द्र इमारे इाप, राडु भी, बीच-बीच में झपटे; पर रस-पिच्छल था यह मृतल्ल, आरे औंथे मुहँ रपटे।

उद्भव, अब आये इस वन में , स्वा अद सोता है , सुनो, बही कोविल अब कैसा क ऊ पर रोता है ।

रह रह एक हुक उठती है, ैं हृदय टूक होता है; समासकी वह मूर्तिन इसमें, मन्न पैयें सोता है।

मृत, मृतियाँ, मृत द्यावक, राघो , अत्र भी यहाँ मिलेंगे , पर उस सूचन-कृष्णसार के दर्शन कहाँ मिलेंगे !

धुनकर उसका थ्या मृगरव कौन न सुष द्वय मृखा १ इट पाया न पूछ भी, जड सा या पूछा का पूछा ौ

आनाया तो तब आते तुम, बच यमुना छहराती, अब तो भहराती जाती है, देखो, यह इहराती।

उडती है वस पूल आज तो , कीन करे रख दोहन , आकर एक अल्प्य लाम खा , गया भरम-खा मोहन है

# मैथिलीशरण गुप्त

सचसुच ही क्या स्वप्त मात्र था , जो हमने देखा, वह ! किस समाधि, किस नियम और किस इस-दम में देखा वह !

उसे भशनिद्रा लेकर भी

एक बार फिर देखें;
अन्त बने या विगदे, तथ भी

हम भर पाया छैसें रे

उद्भव, कही नहीं सीटा क्यों हाय | हमारा राजा ! क्या यहाँ उसके विरुद्ध या क्या विष्यव का बाजा !

सिर-माथे ही उस मनोझ को
हमने यहाँ लिया था;
लोक और परलोक, समी कुछ
अवना सींच दिया था।

उसका शतुन साधने को इन घिरोभार खद्दी मीं; घरेभरे घट पप में कब तक नित्य खड़ो रहती मीं!

कर देना कैछा, अन्तर तक इसने उसे दिया है; नित्य नया रस गोरस लेकर उसको भेंट किया है।

### बैथिटोशरण गुप्त

गोबर्द्दनगद सहा आज भी, जान इद से दूदा, फिरभी चटायमा यह शदफित, माग्य इमारा पुटा।

क्षरे बिहा, लैट आ, तेरा मीड रहा इस बन में , सोड उम पर की उडान यह , क्या है शन्य गगन में !

स्दासनगया वह, सरावत सुल - निहा पाता या , आता हो उत्तर का उत्तर सक्ट कट सता था

सन बाहा सब मिल जाता था, पथ में हमें पहा सा, गये हमारे वे दिन, जर सो समस्य वाल खहानसा।

मूब्दित तैसे शिल्प्दी के धन ये जुल पदे हैं, इव जाप क्य, देखों, तट के विट्यी ग्रस्ट पदे हैं।

कियर जाँग, पस घरें क्हों हम , सीधे शुरू पढ़े हैं, अब भी क्वों में, झीटा के सूखे पूरू पढ़े हैं! अब प्रभात में ही दोपहरी
यहाँ दृष्टि दृहती है;
अपनी ओर निहार आप ही
साष्टि सन्न रहती है।

सर-सर कर खर-बायु इधर से उधर निकल जाता है; पत्र-पत्र समेर करता है, मरण नहीं आता है!

अब जो इरियाली है हो सब आशा के कारण है; कुसुमितता, बह पूर्वस्मृति की किये पुरुक घारण है !

बह आता है, यही रोच कर आ बाते हैं फल भी; इंदेबर बानें, अब स्था होगा, भारी है पछ पछ मी]

आता या प्रतिदिन वह वन से , ' संग -संग दख - वळ के ; सीपा मानस में जादा या राजदंग - सा पळ के !

रिलंके रूलके, छलके उलके, शम-जल के कण शलके, उनके लिए न रहते किएके ध्यारे लोचन ललके? क्षाया था उद्भव, अवीरवन क्षाय महीं की रक्ष में; यहरॅगरस, यस सब होती ही प्रयुक्त रही है जल में।

तारा-मंडळ घूमा बरता संग राग - मडल के ; सबके पारवें-तरंग साधि हैं उसके शप-गति-वल के हैं

सव दुछ रहे, नहीं वह दीपक, वा सव कुछ दिखलाता; अन्यकार वह वस्त्र, हार मी जहाँ सौंद दन जाता है

भावे हैं सन्देश आज भी अवसर के दूतों के; उस अवधूत विना हम पाले पड़ी महा - भूतों के!

योग नहीं, यह रोग भोग है, हमें भोगना होना; यह विष मला स्टीन भोगेगा, वह रस हमने भोगा।

रहे चेतना-हो यस उसकी मर्म - बेदना हममें ; करती बले उजाबा उर मी स्वाला हस दुर्गम में । वेद-मार्गियों में आ पहुँचा, यह निवेद कहाँ छे। छौटा छे जाओ है उद्धव, छाये हुछे जहाँ छे।

हम सी वर्ष जियेंगी, अपनी आशा केकर उर में; यह प्रयन्नता से प्रमोदात रहे प्रतिस्टित पुर में।

हो या न हो सुनो हे साघो , योगश्चेम हमारा ; बना रहे उस निर्मोही पर डै जो प्रेम हमारा !

कास ठगावें, किन्तु सरस्ता रहे साल - सी हममें , कास ठगें, पर कुटिल कुटिल हो , रहें न केशव भूम में }

जिये चातको भेष - दृष्टि से ,

ग्रुक्ति स्वावि - रह - हानी ;

एक प्रीति की स्वता चाइती

दो ऑकों का पानी!

आया फूल निराधा फल है, इतनी मूळ कहानी, फिर भी हां! इस कृष्ण-हृदय की वहीं राधिका रानी!

# सैविछीशरण गुप्त

हर ले कोई राधा वाघन, पर वह माग उसीका; कृष्ण उसीका केश-पश्च है, संबंद राग उसीका!

जिसे करूंक - दूर्य हिर माथे लिया सर्यक - मुली ने ह भेजी आज मभूत यहाँ उस रंगी - राज - सली है।

हा ! मैचे विश्वास करें हम उसकी हम पातों का ! अविश्वास किस भाँति करें हा ! उद्भव की बातों का !

माधव भी राज्ये हैं सिन्यों,
उद्भव भी राज्ये हैं;
हाय! हमारे ऑल-कान ही
हाटे हैं. कच्चे हैं!

योग-विधोग हो चुके उद्भव , चर्ले सन्य - विश्रह आई ; रस की सूट हुई मनमानी , पर्ले नियम - निग्रह आई ।

मुरशि तो बज सुकी बहुत, अब शंख फ़ुँकेंगे सीधे , दूर मयूर, पर्लेंगे रण में गीम गुणीं के गीधे ! शघा जब तक है अमानिनों, करें कृष्ण मनिमानी; उन्नमें अहम्भाव तो आवे मर्से न आकर पानी।

3

चरणों में न पडें तो कहना मुख्ट - रक्ष मालाएँ; एक यही आशा लेकर हैं येती प्रकाशाएँ।

मधुरा क्या, आधिन्धु धरा की

पूल छात दार्ले थे ;
राघा-सा जन-स्त कहीं मो ,

अब जार्ने, पार्ले वे ने

सी चकर कार्टेंगे आकर, उतरेगी तब त्योरी; बोती रहें यहाँ ज्यों ल्यें कर बेवल कीर्ति - किसोरी!

हम राधा-हुथ्व देख, दयाम का दर्शन पा जाती हैं; किन्छुदयाम के मन में क्या है, नहीं जान पाती हैं!

राधा स्वयं यही कहती है— "उसे जगत की पोड़ा; इन्ट्र गई जिस्में पड कर हा! जब की-सी वह जीड़ा।

मुख की ही संशिती रही मैं अपने उस दिवसम की, स्थाप विस्व विषयक न तिनक भी वैंटा सकी निर्मम की।

उत्रया अपना दु:ए छोक को
सैने दिया सदा को;
उस माहुक का रस जितना या,
जुड़ा किया सदा को!

यह क्या कहते हो तुम उद्धव , उसकी पद-रज होंगे! उसे प्रणाम करोगे, तो क्रिर आधिष किसको दोगे!

धमा करो चापस्य इमारा , यही बहुत इम मार्ने , चटो, करा दूँ दर्शन द्वमको , पर वह स्वाम न जार्ने !

हो, यह आप आ रही देखों, 'सखी, सखी,' चिल्लाती, पर'उद्धव, उद्धव,'की ध्वनि भी है यह कैसी आती रैं

यह क्या,यह क्या,भ्रम या विभ्रम ! दर्शन नहीं अधूरे; एक मूर्ति, आधे में शाधा , स्टाधे में हरि पूरे!

### रामनरेज जिपाठी

प्रेम

प्रेम विचित्र वस्तु है जगमें , शद्भुत द्यक्ति - निघान ;

निद्रामें जाएति, जाएति में , डे वड नींद समान।

प्रेम-नशा जब छा जाता है, ऑसी में भरपूर;

सोना - जगना दोनों उनसे , हो जाते हैं दरा।

गन्ध - विद्दीन फूल है जैसे चन्द्र चन्द्रिका - हीन :

यों ही फीका है मनुष्यका जीवन प्रेम-विदीन 1

प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम हैं प्रेम अधक अधोक;

ईश्वर का प्रतिविध्य प्रेम है, प्रेम हृदय - आलोक ॥

लग की सब पोडाओं से हैं, होता हृदय अयोर; परमीठी छमती है उसमें.

िलगती हे उत्में, इल प्रेम की पीर्। व्याक्ट हथा प्रेम - पीडा से जिसका कभी न प्राणः भाष्य-हीन उस निष्ठर का है. उर सचम्च पापाण 🛭 बिस पर दया-दृष्टि करते हैं. र्मगरमय भगवान : पूर्ण प्रेमपीड़ा छे पीड्त होता है वह प्राण! ब्रिसने अनमय दिया ग्रेम की पीडा का आनन्द: अससे बद्र है कीन जगत में मुली और खच्छन्द्र॥ द्रेमोन्मच हृदय में रहता . टैन विरोध न त्रोध, दुर्गुण नहीं प्रेम-पय का कर मक्ता है अवरोध । मधुर प्रेम - वेदना - मुम्ब जन सुन्द - निद्रासय अस्त : हैं देखते प्रेम-श्रव हम भर किर कर जगत समस्या। पुछ पंसुद्धी में, पस्तव में धियतम - रूप विद्योक , मर नावा है महा मोद से प्रेमी का टर-ओक। कही देख करने हमता है वेह उन्मच-प्रहार ; देखें कव तक इन पर्ची में छडे रहेंगे आपी।

### रामनरेश त्रिपाठी

द्रेम - मरे अधावले हर्गों से शक्षि को देख सहास: देवी समझ सम्ब होता है क्रियतम - हास - विकास ! उसे प्रेममय स्यता है सब संसार : सन्तराचर प्रेम - मझ करता है यह नित प्रेमोद्यान - विहार || रोम - बेदना - स्थित हृदय से मधित प्रेम की आह: कदकर भृतल में मरती है नवजीवन उत्साह । करणामरे प्रेम के आँख दलकर सुधा समान : सींच दया की जह देते हैं सा को शाधय-टानी जन-जन में प्रेमी को दिलती है पियतम की कान्ति : इसमें जमें लोक मेबा ग्रे मिलनो है अति दान्ति। पीड़ित ४ पीडा, भूखे की क्ष्या, तृभित की प्यास : उदारीनता निराधर्यो की भाषा - रहित उसास ॥ क्रियत जात के उम्मति-पथ के कंटक चुन कर दूर: प्रेमी परम तुप्त होता है आहादित भरपर (

दया नहीं, पर्वेष्य नहीं, यह नहीं किसीका दास; दै चाहता देखना यह तो प्रियतम - रूप - विकास।

रूप वहाँ है ! आर्च मुस्तों पर प्रकृत हमें का हास ; हाता है जब उदित, वहीं है प्रियतम रूप - विकास 11

#### विद्य सुपमा

"देखा ब्रिये, विशास ।वस्य को आँख उठाकर देखी . धनभव करो हृदय से यह अनुप्रम सुप्रमानर देखी ! यह शमने थथाह प्रेम का शगर लहराता है . कुद पहुँ , तैरूँ इसमें, ऐसा जी में आता है ॥ "प्रतिखण नृतन वेप बनाकर २ग पिर्ग निरासा . रिव के सम्मुख चिरक रही है नम में वारिद-माला । नीचे नील समुद्र मनाहर ऊपर नील गगन ह . धन पर बैठ बीच में विचर्के यही चाहता मन है ॥ "रताकर गर्जन करता ह मल्यानिल बहुता है . हरदम यह होसला झदय में विवे ! भरा रहता है । इस विशाल, विस्तृत, महिमामय स्त्राकर के धर के— कोने कोने में लहरों पर बैठ पिरूँ जी भर के ॥ "निक्छ रहा है जलनि।घ तल पर दिनकर विमा अध्या , कमला के कचन-मदिर का मानो कात यँगूरा । राने को निज पुष्पकृति पर सहसी की असवारी . रहाकर ने निर्मित कर दी खर्ण एडक श्रति प्यारी ॥

"तिभैय, हद, गम्भीर भाव से गरज रहा सागर है , सहरों पर सहरों का आना सुन्दर, अति सुन्दर है। कहीं यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी ! अनुभव करो हृदय है, हे अनुराग-भरी कल्याणी !! "जब गॅभीर तम अद निशा में जग को दक लेता है . अंतरिक्ष की छत पर तारी को छिटका देता है I सस्मितवदन जगत का स्वामी मृद्गति से आता है . सर पर खड़ा गगन-गंगा के मधर गीत गाता है ॥ "उससे ही विमन्ध हो सभ में चन्द्र विहेंस देता है . बुक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पर्धा हर्ष सँभाल न सकते मुख्य चहक उठते हैं , फुल साँव लेकर सुख को सामन्द महक उठते हैं ॥ 'वन, उपवन, गिरे, सानु, कुंज मे मेघ बरस पहते हैं , मेरा आत्म-प्रलय होता है नयन नीर सहते हैं। पढ़ो छहर, तट, तृण, तक, गिरि, नम, किरन, बहद पर ध्यारी , लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व-विमोहन हारी ॥ "कैसी मधर मनोहर उक्क्वल है यह प्रेम-बहानी . जो में है अधर बन इसके बनें विश्व की बानी ! स्पिर, पवित्र, आनन्द-प्रवाहित सदा शान्त सुखकर है , अहा ! प्रेम का राज्य परम सुन्दर, अतिशय सुन्दर है ॥"

दिविधा कुमुद इन्दु कौशिक इन्दीवर यीव रागा के इपै तेज सुख, विधि-विधान-वद्य जर हमदाः थे इति-दिधान-वद्य जर के सम्मुख;

मन्द-मन्द मास्त से हीहित . पुष्पित मुरभित मधुप-निसेवित , मंदु मालती - लता - भवन मे था वर्धत का हृदय हरेंगित। हरित तल्हरी में शिरियर की समवल निर्सं - ध्वनित घरा पर , छाया में अति अधन दुर्मी की बैठ विशद इरिवाम शिला पर ; जाता है मैं भूल जगत को बार - बार शनिमेप देखकर. रूपगर्विता प्राण-प्रिया के यीवन - मद - विद्वल दग सन्दर I किन्तु उसी धण सुधा-निपीहित शिश्लों के मन्दन से कातर . कर्डी जीविका की तलाश में सये हुए प्रियतम के पम पर; हमें हुए निज दीन देश के अगणित नेत ऑसुओं से तर आ लाते हैं दीइ सामने है जाते हैं सब उमंग हर l प्रेम-निशा में स्मृति - निद्रा - वश वियम्बदा की पृथुल जॉब पर, बिर रख सोते ही धण भर में हम उठ पडते हैं अञ्चलकर ; हैटे ही हैटे अचरज़ से देख उदित आति निकट मनोभवः द्वाय पेर जो सुख पाता है वह बया दें सरपर में संभव है

#### रामनरेश त्रिपाठी

किन्तु उसी क्षण यह निर्धन जो क्रिक आतुओं से उर दक्कर, टॉर्मे बीण मुजाओं से कस पुत्र कल्प समेत भूमि परः देख परस्पर दिला रहा हे शाँखों में हिम-निशा मर्थकर , आता है सहसा स्पति-पट पर जाता है सब सुख समेटकर। चार चंद्रिका है आछोर्कत विमलोदक सासी के बट पर. गौर-गन्ध से शिथिल पवन में को किल का शालाप अवण कर: और स्वरक आती समीप इ प्रमदा करती हुई प्रतिष्वित . द्वय द्रवित होता है सुनकर श्री - कर छकर यथा चन्द्रमणि । किन्तु उसी झण भूख प्यास से विश्वल यस - वचित अनाथ - गण . 'हमें किसी की ठॉह चाहिए' कहते चुनते हुए अन्न कृणाः आ जाते हैं हृदयद्वार पर मैं पुकार उठता हूं तत्क्षण, आय! मुझे थिक है जो इनका कर ने सका मैं कप्ट-निवारण। मुझे प्यान में निरत देखकर वह गुलाव का फूल तोइकर, गहें पर भार सिडसिका उठती में तत्काल भुजाओं में भर;

बार-बार भुम्बन करता हैं उससे जो लालिमा उमहकर. निलर कपोटों पर भावी है क्या है देशी जया सतोहरी किन्त उसी सण वै दुखिया-गण जिनके इन्द्रहाये अधरी पर. हास्य किसी दिन रोड ने पाया रायवा जिनके गिरे-पढे घर: रोल बिना दीपक-दर्शन से यंचित रहे एक जीवन भर. अपना द्दय दिग्वाक्र मेरा छे जाते हैं हुएँ छीनकर। मेरे की को कपोड़ से दाव विमल दर्गण के सम्मल . बन्टों प्रेय-भरी ऑसी है देला करतो है मेरा मुख: के सन्तिकट अवेशे चडो मैं आँसों में उसकी वह छवि . देला करता है, इस सल का वर्णन क्या कर सकता है कवि ! एक-एक कण जिसका होगा दट-सम बदे व्याज पर अर्पण, ऐसी अन्त-राशि की सन्तिधि प्रमुद्तित हैं ऋण-प्रस्त कृपक-गण ; धद्भुत है उनके जीवन में यह अनुराग - विशय - विमिध्य : देख व्यान में हा जाता है चक्ति विभोदित व्यथित उसी क्षण ।

### रामनरेश विपाठी

उमह-धमह कर अब धमंड से . जटता है सावन में जलघर. इम पुष्पित कदम्ब के नीचे प्रका करते हैं प्रति वासर : तहित - प्रमा या धन-गर्जन से मय या प्रेमोद्रेक प्राप्त कर, बह भजवन्धन क्स टेवी है यह अनभव है परम मनोहर। किन्त उसी क्षण वह गरीविनी अति विधादसय जिसके मुहेँ पर धने इट उत्पर की मीपण विन्ता के हैं विरे वारिषा: निसका नहीं सहारा कोई आजाती है हम के भीतर. मेरा दर्प चला जाता है एक आह के साप निकलकर ! वन-विहार में वह उपवन के कोने से प्रश्न-दल लेकर. रिष्ट फैंकती हुई इव्हिता इरिणी-सी द्रम स्ता गुल्म परः चपल परी से आ कहती है सस्मत विणी कम दो प्रियतम . पूर्व प्रण्य ही से होता है प्राप्त जगत में पह सुख अनुपन्त । किन्त तसी क्षण कोई सन से कइ उठता है—रे विमृद्ध भर! उनका मी है झान तुझे जो दिनमर अस करके वीवन भर : प्रातकार सदा उठते हैं निराधार निर्धन नवमस्तक. में अदृष्ट की ओर देलने रतता है तर हाय! एकटक। कमी छोड सल स्वम माहिता द्यविता द्विता को राध्या पर, कुदस्ता के निश्ट सदे हा उसके बरके याद मनाहर-मुद्रि - दिलास, सप्रेम दिलोक्न, रसमय बचन, सदा विद्वसित मुख . हो बाता है हर्ष-विमहित इससे बढ़ नया है जग में सुख़ ! किन्द्र उसी क्षण यह उटता है कर समाज सेवा- मत - धारण , मैंने क्या जगत में स्तने शार्च जनों का यष्ट - निवारण : इतनों के तमसाइत मन में मैंने । क्या शन अहणोदय . सोर्चुंगा ध्याकभी ! अहो ! कर हाना इस सल का चाहोदय ! बाता है मैं जल विहार को तरणा में तहणी की लेकर, में खेता हूँ वह गाती है बैठ सामने मनामुग्यकर. म्हरा उठता है भूतल पर विस्तृत यह सुपमा का सागर, डय हो काला हूँ मैं उसकी ल्य में विश्व विलास भूलकर !

#### रावनरेश त्रिपाठी

किन्त उसी क्षण बग अरण्य में को अज्ञान - तिर्मित के कारण . ज्ञान-ज्योति के लिए विकल हैं तेमे अर्जावत सर-सारी-गणः पिरने स्मते हैं आँखीं में मैं व हुआ क्यों मार्गप्रदर्शक है इस चिन्ता-वदा तथ रुगता है मझको अपना जन्म निरर्थक ! खेल रही हैं जिल पर जल की वेंदें मुत्ता-सी युति घरकर, ऐसे पद्म-पत्र से मुलकित विमल सरोवर में नौका पर: कहते हुए पद्म से सन्दर लल्ना के हैं इस मुख कर पद, उसको रोमाचित करने से बदकर और कहाँ मुख की हद ! एक बुँद जल धन से गिरकर सरिता के प्रवाह में पड़कर. 'बाता है मैं फिर न मिलेंगा' यह प्रशास्ता हुआ निस्तर : चला जा रहा है आ ये से कैता है यह दृश्य भयावह, इस अस्थिर जग में क्या ग्रेरे लिए नहीं है चिन्तनीय यह ! रुम्बे भीषे सबन इक्टठे विविध विटा अवली से शोमित . चिदियों की चहचह से बाग्रत झरनों से दिनरात निनादित : पर्वंत की उपत्यका में है क्तिना सल ! कितना आकर्पण ! शान्ति स्वस्थता गाँट रहा है सतत जहाँका एक - एक धणी बही वहीं दुवी - दल - शोभित कोमल समतल विश्वद घरा पर. कस्त्री मृग ने घर-घरकर जिसको है फर दिया बराबर: बैठ प्रिया की मधुर गिरामें उसके अन्तसाल का सुन्दर, चित्र देलकर में करता हैं उसपर निज सर्वेख निछाबर। किन्त उसी धण घड जनता जो स्वाभिमानगत पशुवत संतत् , अत्याचार सहन करती है विना किये प्रतिबाद मुकवत : आ जाती है हम के आगे रह जाता हैं मन मधोध कर, दाय! मुझे थिक है जो इनकी मनोब्येधा मैं सका नहीं हर । पर्वत - शिलरों का हिम गलकर जल बनकर मालों में आकर. छोटे बद्दे चीयने अगणित शिला - समूहों से टकरावर ; गिरता, उठता, पेन गहाता करता अति कोलाइल 'इर इर', बीर-वाहिनी की गति है वह बहता रहता है निशिवासर।

मानी जलदी के शिश्यण, दल बाँध खेलते हुए परस्पर, श्रमि जनावलेपन से चलकर गोल पत्यरी पर गिर-गिरकर : क्रजले करते सत्य विहेसते तथा मनाते हुए सहोत्सव, सागर से ग्रिसने जाते हैं पथ में करते हुए महारव । इनका बाल-विनोद देखते हुए किसी तीरस्य शिला पर . सतत सुर्गीधत देवदार की छाया में शानन्द बैठकर : सिर धा हरिके पद पद्मी पर करके जीवन समन समर्पण, बना नहीं सकता क्या कोई अपने को आनन्द - निकेतन ! पर इदि के पद पदा कहाँ हैं! क्या सदिता के सुन्दर तट पर ! नहीं निराक्षा नाच रही है जहाँ भयानक भूरि भेस धर-निस्तहाय निरुगय नहीं है बैठे चिन्ता - मग्न दीन जन : उनके मध्य खड़े हरि के पट्-

पंकल के मिलते हैं दर्शन।

विधवाका द्रपंग

[ 1]

एक आहे में दर्ग एक,

किसी प्रणयी के सुख का स्था:

किसी के प्रियतम का स्मृति-चिद्व .

किन्हीं मुन्दर हाथीं का रखा।

भूस की चादर से मुद्दें दाँक, पक्षा था भार हिये मन काः

मक भाषा में द्वाहाया.

मचा या उठके वन्दन का ॥

[२] दीमकों ने उसरे स्प कोर.

कोश्कर अपनी मनोब्यपा;

यनादी थी उस आदरहीन,

दीन की अतिशय कहण कया । सक्दियों उत्तर •जाले शान .

म्थान वर मुख की सुन्दरता;

दिशाती थीं करके विस्तार, रूप - मद की द्यण - मंगुरता॥

[ ]

मुक्त यों कहने लगा सदीक, शेककर मेरी मति नगति की;

मनुज का सिध्या है अभिमान , जानकर मेरी दुर्गीत को !

कभी दिन मेरे भी थे हाय!

मुद्दी लेकर थिय ने कर में ;

प्रियतमाको धा अर्पण किया, रीझकर उष्ठ छने घर मी। [8]

देखने को उसके अनमोल, गाल पर लोखाता लदकी ;

उमोली चितवन का उन्माद .

मनोहरता ससकाहट की.

प्रियतमा ने पाकर एकान्त.

चमकर दर्ष मनाया थाः ज्ञानकर प्रियतम की प्रिय वस्त

हृदय से मुझे लगाया था।

r 4 ]

एक मुखा के कोमल हाथ,

वीवने ये मेरे मख को:

हार पहनाते थे कर प्यार, वहें में कैसे उस सल की !

कामिनी करके जब श्रंगार.

पास प्रियतम के जाती थी:

प्रथम मेरी अनुमति के लिए, निकट मेरे नित आधी थी।

[ 4 ]

सभी अङ्गों में उसके नित्य, इलकताया मद यौवन का.

अजय या रंग प्रेम से तुस ,

অষ্ট্ৰত ব্ৰুজ - ভাৰণ কা! अधर्पर उसके मृदु मुसकान ,

निरन्तर हीडा करतीथी: हमों में प्रियतम की खींब नित्य .

विना विभाग विचरती थी॥

[ 0 ]

दूष की सरेता-सी श्रांत ग्रांत ,
विशेष या दोंतों की ऐसी;
बुड़ी हा तासाबि के पात ,
समा तासाओं की सैसी।
मनोहर उसका शतुनम स्प ,
इदय प्रियतम का हरता या;
क्रमी मिटरी थी, मैं सो लोड़ ,

[ 4]

द्रसंधा टस्टी करता था॥

बाह्वर वह मुख्याती भी; गाट वे प्रिय का करणा दाय, सबी पूर्णा न समाती भी। क्याती भी वह प्रतक्षेत्र नाय, "मुबुर! निष्यक्ष सदर दुस हो; आंक्क किसके मन में हे प्रेय, हमारी ऑस्ट्रें देल कहों"॥

क्रमी प्राणेदवर के गल - वॉह.

Г s Л

[ 09 ]

हृदम था उसका ऐसा सरह . प्रकृति में भी थी सुन्दरता: बसन तम बदन देखकर महिन ,

कभी में निन्दा भी फरता। मानती थी न बरा तिल्मान ,

न आसम या इठ करती थी; स्तब्ध सन्दर बनकर तत्काल .

टेखका मझे निसाती थी।

[ 55 ]

काम में रहती थी निज व्यस्त . न यह श्रणमर अरुषाती भी: ध्यान में प्रियतम के नित मस्त इधर जब आती जाती थी। -श्हरकर आँचल से मह पींठ. प्यार से देख विद्वारती थी:

देखती यी ओं लों में मृति.

িংব 7

प्राणधन को जो यसती थी।

रहे योदे ही दिन इस मौति , परम सुल से दोनों घर में; अचानक पर सुन पडी पुकार, राध्यवि की खदेश मर में।

"कष्ट अय पर - पद-द्रांतत स्वदेश ,-भूमि में अन्तिम सहने को : चछो बीरो, बनकर स्वाधीन,

जगत में जीवित रहने की"॥

[ १३ ]

प्रियतमा का वह प्राणाधार,

मनत्वा युवकों का नेता;

राष्ट्रपति की पुदार को त्यर्थ,

मछा वह क्या बाने देता;

वहा माइक या उतका हृदय,

निरन्तर महा वीर-वस में;
देश पर मरने का उत्कार,

महा धा उतकी नक-नित् में ॥

# [ 88 ]

मुश्तीं का स्त्यन प्रत में तोड , देश के प्रति अति आदर है ; राह्यति की पुकार पर बीर , प्रयम बद्द निकल या पर है । तमी हे बद्द अरब्ध दिनरात , यार चिन्ता में बहती यी ; विजय को सबसी का दकान , प्रतीक्षा में नित रहती थी ॥

 [ १६ ]

तसी दिन उसी घडी से हाय !

न मेंने फिर उसको देखा:

कहाँ छिप गई अचानक हाय!

रूप की वह अनुपम रेखा।

ज्ञतस्य से फिर आई इस ओर.

मूल करके भी वह वाला;

पचन ने मेरे महँ पर घल

ब्रोंक अन्धा भी कर डाला॥

[ १७ ]

वलारी में नित पाली हुई,

प्रेस की प्रतिमा वह प्यारी:

खिलौना इस घर की वह दाय !

क्टाँ है सरला सुकुमारी !

अरे! मेरी यह दीन प्रकार.

कहीं यदि सुनता हो कोई: मुझे दिखला दे मेरा प्राण,

जगा दे फिर किस्मत सोई।।

[ % ]

नहीं तो कर दे कोई मुक्त .

विरह-ज्वर से सत्वर मुझको ;

मिटा दे मेरा यह अस्तित्व,

पटककर पत्थर पर मुसको। न जाने कव से चिन्ता-मझ

बिरइ - विधुरा भूखी - ध्यासी :

कहाँ होगी वह विह्नल व्यथित ,

हाय 1 कदणा की कविता-सी 11

# स्त्वनारायण पाण्डेय

#### यन-विद्यम

धन-बीच वसे थे, पूँसे थे समाव में, एक क्योत क्योती कहीं , दिन रात न एक को दूसरा छोडता, ऐसे हिले मिले दोनी यहीं। यदने लगा नित्य नया नया नेइ, नई मई फामना होती रहीं। बहने का प्रयोजन है इतना, उनके मुख की रही सीमा नहीं I रहता या वयुतर मुख्य सदा अनुरास के राम में मस्त हुआ ह करती ही क्याती कभी यदि मान, मनाता था पास जा व्यक्त हुआ। कर जो पुछ व्याहा यमूतरी ने, उतना वह दैसे समस्त हुआ . इस भाँति परस्पर पश्चिमी में भी, प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुआ । सविशाल बनों में उद्दे पिरते. अवलोकते प्राकृत चित्र छटा , कहीं शस्य से स्थामल रोत खडे जिन्हें देख धटा का भी मान धया। पदी कोसी उजाह में शाह पदे, वहीं आह में कोई पहाड ध्या , पहीं कुल लता के वितान तने, सब फूलों का सौरभ या सिमटा ! हारने हारने की यहीं हानकार फ़हार का हार विचित्र ही या , हारेयाली निराली, न माली लगा, फिर भी सर दग पवित्र ही या । ऋषियों का तयोवन था, सुरभो का जहाँ पर सिंह भी मित्र ही था ; बस, जानलो सादिक सुदरता, सुल सबत शांति का चित्र ही या। कहीं शील विनारे बढ़े बढ़े ग्राम, गृहत्व निवास बने हुए थे , खपरैलों में कइ, वरैलों की बेल के खब तनाव तने हुए थे। जल शीतल, अन्न जहाँ पर पाकर पत्नी घरों में घने हुए थे । . सब ओर खदेश स्वजाति समाज भलाइ के ठान ठने हुए थे ।

इसी भाँति निहारते लोक की लीला, प्रस्न वे पद्मी फिर्रे घर को : उन्हें देखते दूर ही से, मुख खोल के, बच्चे चर्ले चट बाहर को । रखराने, खिलाने, पिलाने हे या अवकाश उन्हें न घडी भर की ; कुछ प्यान ही था न कबूतर को, कहीं काल चढा रहा है शर की । दिन एक बड़ा ही मनोहर था. छवि छाई वसन्त की कानन में : सब ओर प्रसन्तता देख पढ़ी, जड़ चेतन के तन में मन में । निकले ये क्यांत क्योती कहीं, पढ़े खंड में धूम रहे बन में ; पहुँचा यहाँ घोंसने पास शिक्षणा, शिकार की ताक में निर्जन में 1 जस निर्देश ने उसी पेड के पास. बिहा दिया नाल की कौशल से : यहाँ देख के अन्त के दाने पढ़े चले बच्चे अभिन्न जो ये दार से 1 नहीं जानने थे, कि यहीं पर है कहीं, दृष्ट भिद्धा पड़ा भूतल से : बस. पाँस के वाँस के बन्धन में, कर देगा इलाल इमें दल से। जब बच्चे पेंसे उस जारू में जा, तब वे घवडा उठे बन्धन में : इतने में कबतरी आई वहाँ, द्या देख के व्याकल हो मन में। फड़ने लगी, "हाय हुआ यह क्या ! सत मेरे हलाल हुए बन में : थाब जाल में जाके मिट्ट इनसे सुरा ही क्या रहा इस जीवन में"। एस जाल में जाके वहेलिये के. ममता से कबतरी आप गिरी : इतने में क्योत भी आया वहाँ, उस घोंसले में भी विपास मिती । छखते ही अँघेरा-सा आगे हुआ, घटना की घटा वह घोर घिरी : नयनी से अचानक चूँद गिरे, चेड्रे पर शोक की स्थाही किरी । तब दीन कपोत बड़े दुल से कहने लगा-"हा ! अति कष्ट हुआ : निवलों हो का दैव भी मारता है, ये प्रवाद यहाँ पर स्पष्ट हुआ ] सद सूना किया, चली छोड़ प्रिया, सब ही विधि जीवन नष्ट हुआ : इस गाँति अमागा अतृष्ठ ही मैं, मुख मोग के खर्ग से भ्रष्ट हुआ ! फल-कृजन-देलि-कलोल में लिस हो, बच्चे मुझे जो सुखी करते : जब देखते दूर से आता मुझे, किलकारियाँ मोद से जो भरते। समुद्राय के, धाय के, आय के पास, उठाय के पंख नहीं टरने ; बही हाय ! हुए असहाय, अहो, इन नीच के हाथ से हैं मरते ।

गह-एडमी नहीं को जगाय रहा करती थी छदा सुख-कल्पना को : शिश भी तो नहीं, जो उन्हीं के लिए सहता इस दावण वैदना को । यह शामने ही परिवार पटा पहा भोग रहा यम यातना को : राव में ही क्या इस जीवन की, रख कैसे सहँगा विडम्बना की । यहाँ सोचता या याँ क्योत. यहाँ चिडीमार ने मार निशाना लिया : गिर छोट गया घरती पर पश्ती, बहेलिये ने मनमाना किया I पल में छल का इल काल कराल ने भव भविष्य में भेज दिया: चुणभंगर जीवन की गति का यह एक निदर्शन है बंदिया । दर एक मनुष्य पँछा जो ममत्व में, तस्य महत्व को भूछता है : उसके शिर पै खला खड़न सदा. चैंचा धाने में घार से हरता है! यह जाने विना विधि की गति को अपनी ही गडन्त में फुलता है : पा अन्त को ऐसे अचानक अन्तक अस्त अवस्य ही हलता है . पर जो मन भोग के साथ ही योग के काम पवित्र किया करता : परिवार से प्यार भी वर्ण रखे. वर-वीर वरन्त सदा हरता l निज भाद न भूल के, भाषा न भूछ के, विप्न व्यथा को नहीं इरता ; मृतकृत्य हुआ हैंसते हैंसते, वह सीच सँकीच विना मरता । द्रिय पाठक ! आप तो विश ही हैं, फिर आप को क्या उपदेश करें s द्यार पै बार ताने बदेलिया काल खड़ा हुआ है, यह प्यान घरें । दशा अन्त को होनी कपोत की ऐसी, परन्त न आप जरा भी हरें ; निज घर्म के कर्म सदैव करें, दुछ चिह्न यहाँ पर छोड़ मरें ॥

# स्रोचनप्रसाद पाण्डेय सगी-दःस-मोचन

चम एक बहा ही मनोहर या, बक्षणीयताका शचि आकर-साः सल शान्ति के साज है पूरा सजा . बह सोहता या क्समाकर-सा शम साविक माव की छीलास्परी , कुछ मात उसे था अहो ! वर-सा : रहती यां वहाँ मग दम्पती एक . विचार के कानन को घर-सा। चन या वह पास तपोवनी के. करते तपर्शराण वास बहाँ: बिनके सहबास से होता समत्व के . साय मानव विशास सहाँ। बहाँ होध विरोध का नाम न या. रहा बोघ का वर्त्त विलास लहीं: रहा थेम का शान्ति - समास वहाँ . रहा प्रेम का पूर्ण भकाश लहाँ। स्रति प्त परस्तर प्रेम रहा, वन के सब जन्तुओं के मन में : वहाँ हिंसक हिंस का मावन या. ने अमाव या धर्म का जीवन में। 'बिभिनौपींच मिष्ट वनस्मति की. र्शविधी सबको अचि भौजन में: रुमहो न स्वभाव विरुद्ध हुते. क्या प्रमाव न है तप - साधन में। वन में शुक्र मोर क्योत कहीं, तहशी पर प्रेम से झेलते थे: निज लाडलियों की रिसाते हुए, क्यी सामते हैं क्यी बोलते हैं। पिक चातक मैना मनोहर बोल से. शर्रेश वर्ण में घोलते थे: किन्ने इए साथ में बच्चे अहा ! उनके बहुमाँति कलोलते ये। कर वेहरि मुख हुए मन में, वन में कहीं प्रेम से घमते थे. पल पुछ पले खिडे थे सब ओर . हाके तक भू।म को चुमतेथे। अरने झरते घरते स्वये. वहीं रोत पके हुए छूमते थे; वन शोभा मृगी मृग वे छल्ते. चरते तण यो सल स्टते थे। वहीं गोचर भूमि में गाँड सुडौल, भरे अभिभान सहा रहे थे; कहीं दोरों को साथ में लेके अहीर . मनोहर वेण बजा रहे थे। कहीं त्रेण के नाद से भूग्य हुए . 'शहि' बाहर रहेहीं से आरहे थे ; ऋषियों के छुमार कहीं फिरने हुए 'साम' वे गायन गा रहे थे। चद जाते पहाडी में जाने कमी. कभी शाही के में ने फिरे विचर : कभी कोमल प्रचिद्ध खाया वरें. कभी मिष्ट इसी इसी खास चरें।

सरिता जल में प्रतिविम्य लखें,

निज शुद्ध कहीं जलपान करें;

कहीं मुग्ध हो निर्सर झर्झर छे,

तर कंज में बा तप ताप हरें।

रहती नहाँ शाल रसाल तमाल के,

पादपों की अति छाया घनी ;

चर के तृण आते यके वहाँ, बेठते थे मृग औं उसकी घरनी।

पगराते हुए हम मुँदे हुए,

वे मिटाते थकावट ये अपनी ;

खुर से कभी कान खुजाते कहीं,

सिर सींघ पै धारते ये टहनी I

इस भाँति वे काल बिताते रहे,

सुल पाते रहे, न उन्हें भय था ;

मिलता उन्हें प्रेम से आभय था।

ऋषि कन्यामणी के सुकोमल पाणि के , स्पर्श का हर्ष सखालय था :

स्पर्धे का इपे सुखालय था। उनका सम सारिक जीवन मित्र !

पवित्र था और सुघामय था।

कुछ काल अनन्तर ईश फुपा-

वश प्राप्त हुई उन्हें सन्तति दो ; गड़ी दम्पति प्रेम प्रशस्त की घार ने .

रादमात अन मराकाका पार न , एक को छोड नई गति दो !

अब दो विधि के अनुसाम जमे,

पगे वे सुख में सुकृती अति हो ; इस जीवन का फल मानो मिला.

पिला प्रेम प्रवन सुसँगति हो।

दिन एक लिये युग शायकों को , चाने को अवेले मगी गई थी: वह चार यसत्त का काल रहा, वन शोमा निराली विभागई थी। ग्रनि दीशव चंचलता वशतः मगडीनों की लीला नई नई थी: भरते बह भाँति की चौकहियाँ, उनकी द्रुव दौड़ हुई कई थी। वह सीनों जने निज नित्य के स्थान से , दुर अनेक चले गये थे: बन भावह नृतन ही उनको, सब दृश्य वहाँ के नये नये थे। तदनी तद की छवि न्यारी ही थी. लता बुंज के ठाट भने ठये थे। **यहती भी सुगन्धित बायु अहा l** तण कोमल खब वहाँ छये थे। चरने हमे वे सुल साथ वहाँ. भय की न उन्हें कुछ भावना थी: यहाँ होगा बहेलिया पास कहीं. इसकी न इन्हें कभी कराना थी। पर दैव विधान विचित्र वहा. उसकी कुछ और ही योजना भी: पहेँचा वहाँ व्याध कराल महा. जिसको कि अहेर की चिन्तना थी।

जिसको कि अहेर की चिन्तनाथी। छल गर्चो के साथ मृगी को वहाँ, इस्ट पेर उन्हें चहुँ जोर लिया; उनके बिना जाने विद्या दिये जाल थी, पार्यं का मारग रोक दिया।

लगा आग दी पीछे. इआ पिर आगे. लिये धनवाण, कठार हिया: जम ब्याध ने छोड़ दिये फिर दवान . क्यो ध्यो का स्व धीर विया। सहसा प्रस घोर विपत्ति से हो . कर्तस्य विमृद मृगी अञ्चलानी : नव सास के समें के भार से थी. बह यों ही स्वभाव ही से अलसानी । फिर साथ में थे मृद्शानकदा. सकमारता को जिनको न थी छानी : चहुँ और को देखती बोली वहाँ. वह कातर हो यह आरत वाणी। दिज्ञा जसर दक्षिण में छंगे आल पैसे उस ओर मगें जा कभी: यह दाया कराल हे पूर्व की आर. गये उस आर हो भरम अभी। करता हुआ शार शिकारी खटा. पथ पश्चिम कार से रोक सभी : इम बन्दी हुए नहें ओर से हा! भिटतास्यास्पालका केलन भी। रुण कोमल पत्तियाँ शाक, बनस्पतियाँ वन में फिरते चरते : पर्पीडन हिंसा तथा अपकार, कदापि किसीकी नहीं करते। हम भीद स्वभाव ही से हैं हरे! न क्टोरता, मीधणता धरते: छल - छिद्र विद्यान है मे छे निरे.

फिर भी ई यहाँ इम यों मरते।

मती में अवेली तो क्या भय था. मझे सोचन या तनुका अपने ; पर साथ में लाइले जीवन मूर, ये छीने दुलारे हैं दोनों अने। क्रि क्यों में बालक है मुद्रमार, इसी से मझे दख हाते घने: हम चारों का अन्त यों होगा हरे ! यह जानान था मन में हमने । श्रव बया करूँ दीन के बन्ध हरे। किसका मझे बाकी भरीसा रहा : पर्याह चहुँ ओर से मेरा विरा. गिरा चाहता काल का बज्र महा। यह पावक वेग से उम्र हुआ , इरी ओर बदा चला आता हहा: जिसकी लर ब्वाल से नहें अहो . इन की नों का है तन जाता दहा। अरिस्वान ये तीर से आते चले. इसी शार को हैं अब रीर नहीं। बदता हथा व्याघ मी या रहा है, यस अन्त है तीर जो छोडा कहीं। करते इस यों न विलाप प्रभो ! मृग प्यारा इमारा जो होता यहीं. कडते इए यीं इक यठ गया. अप हो सुबी हो गई स्तब्ध वहीं। क्रणावदणालय श्रीहरि की, इतने में हुई छुछ ऐसी द्या; घन घोप के साथ गिरी विजली.

जिससे कि दिकारी अचेत भया।

सब स्वान भी वन के गर्जी से, वह जाल समृह भी तोडा गया: कामा जल मसलाघार, वसी •

वन दावा, मिला उन्हें जन्म नया।

जिनपे हरितह ई तो अरि दृष्ट.

कर क्या। भ्रमें गिरि में नग में ;

रिप की असि शुरू कराल मृणाल-सी

को ग्रह हो उनके पगर्मे 1

विकृते मृद फूल सहो ! पल में ,

. टल वंटक छाये हुए सग में : जब रक्षक राम खडे अपने.

तव मक्षक कीन यहाँ जगर्मे।

यहाँ तीनों हुए अति विस्मित से .

रुखि भी हरि की यह छीला शहा !

अति मक हए-से कृतशता से. घर जारहेथे गहे मोद महा।

वहाँदेख विलम्बको व्यवहमा. मग देंदने की इन्हें भावा रहा :

सल सीमा नहीं थी मिले बब चारों .

मृगी के सुनेत्र से ऑस्. बहा1

भिज ऑसु भरे नयनों से बता कर .

वृत्त अहा निजयन्त्रणाकाः मगीने मगसे सब हाल कहा,

उस व्याघेकी गुप्त दुमन्त्रणाका। फिर वस कड़ा जगदीश दयानिधि

के पदों में निज मार्थना का :

उनकी दया का, उनकी ऋषा का,

उनकी दुल मंजन-साधना का !

### सोचनप्रसाद पाण्डेय

गपुद्दन मायव की दया है,
हम रोग की ज्वास्त मिदाते रहें,
भववन्यन में हम यद न ही,
किर कमें हे पमें कराते रहें∤
हुए स्वान के लाकुल प्राण न हों,
हम स्वास्प्य सुपा नित पाते रहें।
किल्डाल शिवारों के लस्य न हों,
सम भीहरों का नित गाते रहें।

### रामचन्द्र शुक्त

#### स्तामस्त्रण

हम के प्रतिरूप सरोज हमारे उन्हें जग ल्याति जगावी बहाँ, बल बीच कलंब-करंबित क्ल से दूर छटा छहराती जहाँ, धन अंजनवर्ण स्टें तृणजाल की झाई पडी दरसावी वहाँ . बिखरे पक के निखरे सिन पख विलोक वर्जा विक जाती जहाँ . द्रम-अंकित, दूब-मरी, जड खंड जडो धरती छवि छाती जहाँ , हर हीरक हेम-मरन प्रमा, दल चन्दकला है चढावी जहाँ. हेंसती मृद्र मृति कटाघर की कुनुदों के कटाप खिलाती नहीं , धन-चित्रित अंबर अक घरे सपमा सरसी सरसाती जहाँ. निषि खोल किसानों के पुल-सने अम का फल भूमि विछाती जहाँ , भुन के, कुछ चींच चला करके चिड़िया निज माग बँटाती जहाँ , कगरों पर काँस की पैसी हुई धवरी अवसी सहराती नहीं , मिलि गोपों की होली कलार के बांच है गावी भी गाय चरावी जहाँ. जननी घरणी निज अक लिये बहु कोट पर्तग खेलाता जहाँ, ममता से भरी हरी बाँह की छाँह पमार के नीड बसादी नहाँ, मृदु वाणी, मनोहर वर्णे अनेक छगाकर पंख उड़ावी जहाँ , उजली केंकरीली गली में घँसी वनु घार लटी बल खावी जहाँ . दर्खांच उठी लरे आतर में हिल चंचल चौंघ मचाती जहाँ , उत एक हरे रॅंग में इलकी गहरी रुहरी पड़ जावी जहाँ. कल कर्डुरता नम की प्रतिविन्तित खंजन में मन भाषी जहाँ. मनिता, यह हाथ उठाये हुए, चलिए कविवृत्द ! बुलावी दहीं । हृदय का मधुर भार

ए हो बन, वजर, कछार, हरे मरे रोत ! विटण, विहंग ! मुनी अपनी मुनावें हम !

छटे तम, तो भी चाह चित्त से न छटी यह .

हतो तुन्हारेबीच फिरकमी आर्वे हम l

सद्दे चले जा रहे हैं वैंधे अपने ही बीच ,

जो कुछ बचा है उसे बचा कहाँ पार्वे हम !

मूल रह-सोत हो हमारे वहीं, छोड दुम्हें राजते हृदय सरसाने वहाँ जावें इस !

रूपों से बुम्हारे पले होंगे जो हृदय ने ही

सगल की योग विधि प्री पाल पार्वेगे । जोड के वराचर की मुख सुषमा के साथ .

सुल को इमारे द्योभा स्टिकी बनावेंगे।

वे ही उस मेंहगे हमारे नर-जीवन का सुद्ध उपयाग इस लाक में दिखावेंगे।

युक्त उपयंग इस लाक में दिखावेंगे ! समन विकास, मुद्द शानन के हास, खग

मृत के विलास दीच भेद को घटावेंगे ॥ मुक्तति के शुद्ध रूप देखने को शाँपों नहीं .

जिहें वे ही भीतरी रहत्य समझाते हैं।

ब्रहे-ब्रहे भावों के आरोप से आव्छन उसे करके पाराड कला अपनी दिखाते हैं।

अपने कटेवर की भैक्षी औं हुचैको वृत्ति छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हैं।

अधु, श्वास, ज्वर, ज्वाला, नीरव कदन मित्य देख अपना ही तंत्री तार वे बजाते हैं ॥

धर्म, कर्म, व्यवहार, राष्ट्रनीति के प्रचार , सव में पासण्ड देख इनने न हारे हम ।

काय्यकी पुनीत मूर्मि गीच भी प्रदेश किन्तु उसका विलोक रहे देखे चीर धारे इस ! -सच्चे भाव मन के न कवि भी कहेंगे पाद

कहाँ फिर जायँगे असःयता के मारे हम !

खलेगा 'प्रकाशवाद' जिनको इमारा यह

कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम ॥

आज चली मडली इमारी एक धूमे हुए

नाले का कछार घरे और ही उमगर्मे। धॅंघलीसी धप घल सने बात मंडल से

दालती है मृदुता की आभा इर रग में।

अजित हमचल की कोर से किसीकी खुल

रजित रहा में रही ह्याती तरण में—
मानो मदभरी ढीला डिट है किसी की विछी,

माना मदभरा ढाला हार हा कसा का विछा, मन को रमाती रम जाती अग अँग में []

धीले, ककरीले, कटे विटकट बगार जहाँ जहीं की जटा के जाल खीचत दिखाते हैं।

जड़ों की जटा के जाल खेचत दिः निकल वड़ीं से पेड आडे बढे टए कई

अधर में छेटे हुए अग लपकाते हैं।

भूमि की सल्लि सिक्त स्थामता में गुड़ी हरी

द्व के १२ल पर सीतल विद्याते हैं। सारी इरियाली डॉट खाल लाल डॉटे बने

छिटके पलक्षा चित्त बीच छपे जाते हैं॥ बार्ते भी इमारे साथ उठी चलो चलती हैं,

माद पूर्ण भानस के मुक्त हैं अनेक द्वार । चारों ओर छोटे बढ़े सब्द स्रोत द्वट स्टट

मिछते बढाते चले जाते हैं अखड धार !

उठती हैं वीच बीच हास की तरगें केंची,

सीक में श्वलती टकराती हमें बार बार ! साहियाँ कटीला कर बैठती हैं छेडलाड .

उलझ सुलझ काई पाता है किसी प्रकार ॥

शिशुकों की पीवर गैठीली पीड़गों से पूटी सरह उपीकी ट्री डालियाँ नहीं नहीं ।

नील-स्थाम-दल-मदे छोर छितराए हुए

धीर्ण मुरहाए पूछ शीर है शुका रहीं। कोरे धंच धमले गगनपट बीच खले.

कारे धुध धूमल गगनपट शच खुळ, नेमली केशाखा-बाल खचित खडे वर्डी।

हेमली के शाला-बाट खाँचत खर्ड हारे दें विशाल लाल सपुट से फूल चील ,

वहे हैं विदंग अग जिनके छिपे नहीं।

आए अब उपर तो देखते हैं चारी ओर

. ह्य के प्रसार चित्त कवि के प्रचार से !

उछड, उमड भीर धूम-सी रही है सृष्ट गुँकत इमारे साथ किसी गुप्त बार से ो

सोडा थान जिसे अभी व्यक्ति अपने को दूर , मोडा थान मुहँ का पुराने परिवार से ।

मोडा थान मुहं का पुराने परिवार से [ उत्सव में, विद्रुप में, शान्ति में, महति मदा

हमें यी बुलाती उसी प्यार की पुकार से ॥ बुँचले दिशंत में विजीन हरिदाम रेखा

किसी दूर देश की-सी झलफ दिखाती है। बडाँस्वर्ग मतल का अन्तर मिटा है निर.

पिक के पथ की अवधि मिल जाती है।

भूत जी भविष्यत की भव्यता भी खरी छिपो दिव्य भावनान्सी वहीं भासती भुलाती है।

द्रता के गर्म में जो रूपता भरी है यही माधुरी ही जीवन की कट्टता मिटाती है।

निलरी सपाट कोरी चिक्नी क्टोर भूमि सामने इमारे खेत झलक दिखाती है।

जिसके किनारे एक आर क्ली पनियों की पाइ-रक्त मेखला रणित हिल जाती है। आस पास धूल की उमंग दुख दूर दौड

दूव में दमक इरियाली की दवाती है।

कंटिकत नीलपत्र मोडती धमोइयों के

रत्तगभ - पीतपुट - दल छितराती है।

प्राम के सीमात का सुद्दावना स्वरूप अव

मासता है, भूमि कुछ और रंग छाती है।

महीं वहीं विचित हैमाम हरे खेतीं पर

रह-रह दोत शूक आमा लहराती है।

उमड़ी-सी पीली भूरी हरी द्रुम-पुंज घटा

घेरती है दृष्टि दूर दौड़ती जो जाती है। जसीमें विक्षीन एक ओर घरती ही मानों

उसाम विकान एक आर घरता हा माना घरों के स्परूप में उठी-सी दृष्टि आती है।

देखते हैं जिधर उधर ही रक्षाल - पुंज

मंत्र मंजरी-से मदे फूले न समाते हैं।

कहीं अरुणाम, वहीं पीत पुष्पराग-प्रमा

उमड़ रही है, मन मग्न हुए जाते हैं। कोयल उसीमें कहीं लियी कर उठो जहाँ.

नीचे वाल इन्द उसी बोल से चिंदाते हैं।

छलक रही है रस - माधुरी छकावी हुई,

सीरम से पवन तकारे भरे आते हैं।)

देख देव - मन्दर पुराना एक, बैठे इम बाटका की ऑर जहाँ छाया कुछ आती है । काळी पडी पत्थर की पहियाँ पडी हैं कहूँ ,

धेर जिन्हें धास पेर दिन का दिखाती है।

क्यारियाँ पटी हैं, खुत पथ में उने हैं, शाह,

बाड़ की न आड़ कहीं दृष्टि बाँध पाती है।

न जो रूप वहाँ भूमि को दिया था कभी , उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है ॥ मानव के शप से निकाले जा गए ये कभी ,

घारे घारे फिर उन्हें लाकर यसाती है।

फूलों के पड़ोस में घमोय, बेर औ बब्ह

यसे हैं, न रोक-टोक बुछ भी की जाती है।

मुल के यारुचि के विरुद्ध एक जीव के ही होने से न साताक्रण अपनी इटाती है ।

हाने से न साता कृषा अपनी इंटावी है! देती है पदन, जल, धूप, सबको समान,

दास भी बबूह में न भेद माब छाती है।

मेड पर वासक की स्मिन पक्ति महिखयों की भीड को बुलाके मधु - बिन्हु है पिला रही ।

भाड का बुलाव मधु - विन्दु है पिला रहा इद की घवल हास-माधुरी उसीके पास

स्वात की सुवात है सभीर में मिला रही। कोमल रचक लिये डालियाँ कमेर की जो .

अहण प्रस्त गुन्छे मोद से खिला रही। चल चटकीली चटकाली चढकार भरी

दटकाला चटकाला घरकार नरः, बार बार बैठ उन्हें झाब छे हिला रही ॥

कोने पर कई कोबिदार वास पास खदे, वर्तुल विभक्त दलराहा धनी हाईहै।

यद्वा । १४४७ - दल्सारा यन। शीच बीच - दवेत अस्वाभ सलसए फुल

साँकते हैं सुन "ऋतुरान की अवार्ष है।"

पत्तियों की कोर के कटाव पर पूछी हुई ऑकों में इमारी जवा झोंकती छलाई है।

भौरि मदमाते मंडराते गूँज गूँज जहाँ,
मधुर सुमन-गीत दे रहा सुनाई है—॥

"आओ, आओ, हे भ्रमर ! कमनीय कृष्ण कान्तिबर !!

देखो, जिस रूप, जिस रंग में खिले हैं हम आहुल किसीने अनुराग में अवनि पर ! इसी रूप-रंग में खिला है कोई और वहीं, जाओ वहीं मधुप सुनाओ गूँज पल भर।

रंगमें उसीके चूर, पूज हो हृदय यह

धीरे धीरे उडा चछा जाता है विलर कर।

जाओ पहुँचाओ पास प्रिय के हमारे अब

अधिक नहीं तो एक कण मित्र मधुकर ।"

गर्भ में घरित्री अपने ही छुछ काल जिन्हें

धरकर गोद में उठाती फिर चाय है।

औरस समे हैं वे ही उसके जो हरे हरे

लद्दे सहराते पत्रे मृदु धीर-साव से l

भरती है जननी प्रथम इनको ही निज

भरे हुए पालन औं रंजन के भाव है। पालते यही हैं. बहलाते भी यही हैं फिर.

सारी सृष्टि उसी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से ॥ सप्त अनराग जब उस में वसंघरा का

यस अनुराग वर उर म बसुधरा का उठता है लहरें सकंप सहकारता।

देखता है उसे ध्वंस ब्वाला के खहर में त्

प्यार की छडक नहीं उसकी विचारता। निज खंड अनुराग से न मेछ खाता देख

नर त् विभीषिका है उसको पुकारता।

दूर कर पालन की शक्त की शिथिलता को

वही नव जीवन से मरी फूँक मारता ॥ उसी अनुराग के हैं शीवल विदास सब

कोमल अहण किसलय क्या कुलुमदल। नीरव संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो ,

सर्व कुछ कही उन्हें तब्वे राग में ही दस्त्र । रंग कैसे रंग पर उड उड शुक्रते हैं.

पवन में पंख बने वितली के चाले चला।

यों जब रूप मिलें बाहर के भीतर की

भावना है, जानो तब कविता का सत्य पछ ॥ गया उसी देवल के पास है है प्राम प्य

गया उसा दवल के पाल से इंग्राम प्यः, इवेत धारियों में ऋई घास की विभक्त कर।

मूहरों से सटे हुए वेड़ और झाड़ **ह**रे,

गोरज से धूमले जो सदे हैं किनारे पर।

उन्हें कई गाएँ पैर अगले चदाए हुए,

कंड को उठाए चुक्चाप हो रही हैं चर ! जा रही हैं घाट और प्राम - यनिताएँ कई .

होटती हैं कई एक घट शो कलग्र मर॥

इतने में बकते भी शकने से बूदे बूदे , भगतजी एक इसी ओर बढे आंदे हैं।

पोछे पीछे हमे कुछ बालक चपल उन्हें,

'सीवाराम धीवाराम' कहके चिदाते हैं। चिदने से उनके चिदाने की चहक और.

दलको वे अपने बढाते चलेजाते हैं।

कई एक बुक्दुर भी नुहँ को उठाए साथ , छने स्त्रों कंठ-खर अपना मिलाते हैं॥

कई डब्बाएँ भी कुमारियाँ बुत्हल के , डबक गई हैं उसी यय के किनारें पर !

मन्दिर के सुधरे चबूतरे के पास बढ़ सिर से उतार घट-कल्या है देती घर ।

ासर ७ उठार घट-कश्च ६ दवा घर । हाबमयी लीला यह देख के मगतनो की

भीतर ही भीतर विनोद से रही हैं मर ! मुख से तो कहती हैं 'कैसे दुष्ट गळक हैं ,'

होचनों से और ही गेंदेत वे रही हैं कर ॥ सहे बास बीच से है फूटती गोराई कहीं ,

पीतपर बीच लुकी साँवली लुनाई है।

#### रामचन्द्र गुरु

भीके मने पुत्त में इपोल विक्याती हुई मंद मृदु हात रेखा दे रही दिलाई है। बंचल लगों की यह चटक निराशने पेके बंचल करों की यह चटक निराशने पेके विविध विकास करते हुई मही बीच , पटित प्रकुत चुति यह सुपदाई है।

# गयात्रसाद शुल्ल 'सनेही'

#### सस को हपासना

सत्य सृष्टि का सार सत्य निर्यंत का बता है। सत्य सत्य है सत्य नित्य है अवत्य अटल है। जीवन सर में सरस मित्रवर पर्दा केमल है। मोद मधुर मकरन्द मुग्य-सीरम निर्मंत है। मन-मिल्ल धुनि-स्ट के मवल मचल इस परागये। माण गये तो इसी पर न्योखावर हो कर स्यो ॥

ह. ट्राइट स्ट्राय को प्रमाभ में शिक्ष नर के मन में ; पाये वो धानन्द आत्मावक के दूर्गन में । प्रमुक्त समझे सुद्ध खड्ग भूषण गर्दन में ; सनके भी वो नहीं गोलियों को सन सन में । जीवन में वस प्रमाही सिक्ष प्राणाश हो । सत्य गठे का हार हो इतना उस पर प्यार हो ॥

हार्यों में इधकड़ी वदी में छाले होंगे। ईसा से इस और बान के काले होंगे; होंगे तुम निश्चेष्ट इन रहे काले होंगे; होना मत ब्याकुल कहीं इस मकजीनत क्यार से 1 अपने आग्रह पर अटल रहना वस प्रहाद से 11

तम होगे सुकरात जहर के प्याले होंगे:

अपने आगह पर अटल रहना यस महाद थे।।

होंने ग्रीतल द्वार्ष्ट आग के भी अझारे;

मर न सकोंगे कभी मीत के भी द्वाम मारे।

क्या गम है, गर हुट जायेंगे खायी खारे;

गहलायों चिस्त चन्द्र समझीले तारे।)
हुता में भी तुस्त यानिक नानव शतुमबहा जायना।

प्रेम श्रालक से देव का सारा मल मो जायना।।

भोरत देती दुन्हें निषय सीत बारे;

प्रेम-प्योतिय यह मांच के विवने पार्टी रही है पर रह को मेन से बाव न लाई;

क्षा-पंत्र में हैती कीर्ति उत्सव पैटाई !!

शाई भी उकको टर्ज वह विष पाटा पी गई !

सर्ग उक्षे-की गोर में विवको पाकर बी गई !!

हपा-कर है नाय ! तुम्हारी रारण रहुँगा;

बो बड़ है के दिना दिने सामरण रहूँगा!

मांव किसीके और न है मरहरण रहुँगा!

पहले मींवक मींव है प्रेम-पर है पूर्ट हो।

हरना कि में पर पार्ट हुँगा हिप्त मांवक सीत है मांवन्य पर्देश !!

क्रांवि में ग्रांनिय पूसरा दुगरूनक विवर्ता ही तोवता है , एक देखा सुस्थित, विभी है चक्केंते में ! जिमें रहती है मेर हतकाश-क्रिय काम , भाग्य-मामिती के वीखे तेबर-वरिते में ! आधा-द्वार खुन्ते भी कार्ता नहीं है देर , झान्ती निष्णा वह चित्र घेर में ! झान्ति में 'क्रोही' एक ग्रांवि का निवास जिम , प्रथ महाय जिम श्रांवक औदरे में !!

## युमाः हुआ दोपक

करने चक्ठ तम पर्वत जलाकर मिटी में मिट मिना शुका हूँ। तम ताम पा याम तमाम किया दुनिया को प्रकाश में ला शुका हूँ।। निह चाह 'वन्हीं' चनेह वी और तनेह में जो में जला शुका हूँ।। द्वाने वा मुद्दे कुछ हु ल नहीं, वय कैन्हों को दिखना शुका हूँ।। द्वान वा मुद्दे कुछ हु ल नहीं, वय कैन्हों को दिखना शुका हूँ।। वयता न हम को करें हुए मी, भिद्दे जाके ने कीट पर्वत जलाये।। निज क्योति से दे नक्योति जहान यो जन्त मैं वयति में वयीति मिलाये। जलना हो जिने वो जन्ते मुत-मा, बुद्दता हो जिने द्वान सहस्र काये।। क्या मिट्टी वा पान या स्तेह महा जितना उत्तमें मर जाने दिया। पर बची हिये दे काई गया, सुवनाय के मर जाने दिया। मुद्यकाता थहा जलता मैं निशासर मुद्यु का भी हर जाने दिया।।

## नहीं नहीं

व्याँक्षी-ऑक्षी में न मुक्काते कमी आते जाते , सुदने ही व्यंचनी में जल भरते नहीं । सननान होता यदि उनका हृदय हार ,

हॅमते ही हँखते हृदय हाते न(ीं। एक्को का स्थान नहीं मिलन असंभव तो,

आशावान प्रेम हैं निश्व माते नहीं। भंगीकार करना न उनको पनेही होता,

नहीं कर देने 'नहीं नहीं करते नहीं 🏾

## गोपालदारणसिंह

अचरज

मैंने कमी सोचा वह मंत्रुल मयंक में है,

देलता इसोसे उसे चाव से चकोर है।

कभी यह ज्ञात हुआ वह जलधर में है.

नाचता निहार के उसी को मंत्र मोर है।

कभी यह हुआ अनुमान वह पूछ में है,

दौडकर जाता मृग-कृद जिस ओर है। कैसा अचरज है, न मैंने बान पाया कमी ,

मेरे चित में ही जिया मेरा चितचोर है ।

वर्

रहती उसी की मंतु मूर्चि मनोमिन्डर में ,

जगमग प्योति जग रही मनभाई है।

होचनों ने जल भर भर नइलाया उसे ,

अधु मोतियों की मृदुमाला पहनाई है।

उर ने पांवत्र प्रेम आरती दिलाई उसे , सारों ने चलाया पंला श्रीत सुखदाई है।

चित्त वृत्तियाँ दे सब सेवा में उसी की स्था .

या इ. सव. सवास उसाकालगा, प्राणी में उसीकी आज होती पहनाई है ।

प्रतीक्षा

बहाही तरल तरंग अंग अंग अंग में है,

प्रेम की वर्शनिणी वर्शनिव है तन में ।

मन में छिपाये छिपती है आभलाया नहीं,

इसल्क रही है आ या रुचिर घटन में 🛭

त्यां त्यों देलने को दम होते हैं अर्घण्यीर,

क्यों ज्यों अब हो रहा विलम्ब आगमन में 1

जान पडता है उन्हें लाने का यहाँ तुरन्त , आतर है पाण उद्द जाने को पदन में 1

## स्मृति

प्रात प्रवाण क्या मुन के, उसके मुख वक्क का मुख्याना । और जरा हॅंस के उसका, अपने मन का वह माव जिपाना ।। किन्द्र अचानक ही उसके, वर लोचन में वल का मर लाना । संभव है स कभी मुद्धको, हस जीवन में वह हरय मुख्याना ॥

#### श्राक्षक

उठके सबेरे नित्य बाउँगा, बराने गाय , बाम को उन्हों के साथ बाम शैट आउँगा । माजूँ शौर गाउँगा सदैव बाहकों के संग , दुव, दुवि, मास्त्र सुराके खुव स्वाउँगा ।

पहन वसन पीले. बनमाला, भोरपख

पहन वसन पाल, वनमाला, मारपखा, धूम धूम चारी ओर मुखी बजाऊँगा।

मैया को कहूँगा दाऊ, रेगी त् वलैया मेरी , फिर क्या न मैया ! में वन्हैया कहलाऊँगा !!

सुन्दर सर्जेश बटकीला वायुयान एक,

मैया ! हरे कागज का आज में बनाऊँया । उस पर चढके वर्रेंगा नम की मैं मैर ,

बाइल के साम शाय उसको उडाऊँगा।

सन्द सन्द चाल से चलाऊँगा उसे में वहाँ , चहक चहक चिक्रियों के सम गाऊँगा । चन्द्र का विलीता सगाजैना वह तीन लँगा .

मैयाको गगनकी तरैया तोडलाउँगा॥

## चन्द्र सिलौना

देख पूर्व चन्द्रभा को मचल गया है शिशु , "कुँगा में खिलीना यह पुते अति भाया है !" मादा ने अनेक भोंति उसे समझाया पर , एक भी न माना और उद्यम मचाया है ! नित मुख-चन्द्र का विचय प्रतिविद्य तव , दिलाकर दर्पण में उठे बहलगा है। इँठ कर कौतुक हे बोटी चाव चन्द्रमुखी , हे तु कव चन्द्र वह इवमें समाया है।

देख आरती में परकाई पूरी चन्द्रमा की , शिम्र ने समेद निव हाथ की बदाया है। उसी धम चन्द्रबदनी के मुख-चन्द्र का भी , देख पहा बहाँ प्रतिक्रिय मनमाया है। बाद पहुंगा है उन दोनों को बिन्नेक कर , एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है। वेंदी हिस्के और निस्के कोई हीन मान कर , इस असनेक्रस में बहु चुक्याया है।

#### क्षज्ञान

पान में न खाती बभी तो भी ये अधर मेरे, टाल टाल होते जा रहे हैं क्यों प्रवाल से ! बढ़ माने क्या हो क्या मेरे ये क्लियन हैं, टमते न जान क्यों थे मुतका विधाल से ! तोर जार मुत से चला है क्यों न जाता अब , सीम-सी रही हूँ मन्द्र चाल में मराह से । सकता, माला क्यों उसे यह गुड़ियों का खेल , खेलता न नेक मा है महा चुड़ काल से!

### मज-प्रणैन

आते वो यही हैं तन्मूमि की छटा वे देख नेक न जयाते होते मोद-मद-माते हैं। विस ओर बाते उस ओर मन माते हस्य , छोचन सुमाते और विच को सुराते हैं। पल मर अपने को भूल जाते हैं वे कदा, मुखद अपतीत सुपा कि मुभें समाते हैं। जान पहता देउ हैं आज भी क देशा यहाँ,

भैया भैया टेस्ते हैं शैया को चराते हैं li करते निवास छवि याम धनायाम मृह

उर कल्यों में सदा वजनरनारी की।

क्ण कण में है यहाँ व्याप्त हो सुरावारी,

मन मनाहारी मृति तुगुल नुरारी की। क्रिनको नहीं है मुख आती अनायाख यहाँ ,

गोवर्धन देख कर गोवर्धन घारी की ! न्यारी तीन लाक से है स्पारी जमभूमि यही .

जन सन हारी वृत्या विश्वित विहारी की 11

आकृत मजेश की छटा है एवं होर यहाँ, छता हम विख्यों में और फूल फूल में !

भूमि ही यहाँ की सब काल बतला सी रही , ग्वाल बाल सग वह लटे इस धूल में !

कल कल रूप में है बड़ी रह गूँज रहा, जाके सना कालत कलिंडजा के कुछ में ।

आज पुना पारप काल्या के पूर्व में आज प्राम प्राम में हैं धनस्याम यहाँ, किन्द्र वे छिपे हैं मन मानस दक्छ में (1

अब भी मुद्ध द रहते हैं बल भूभि ही में, देखते यहाँ के इस्य इस पेर पेर के !

छिपे उर हु ज में हैं हु रावन वाहिया के ,

भकते वृथा ही लाग उर्हे हेर हेर के ।

चित्त शासमों हैं एवं गोपियों उर्दी की बनी , रहती उर्दी आस पास पेर पेर के | आर्टी गाम सर छोग टर्ने हैं उन्हीं जा नाम .

माना है बुलाते 'स्याम स्थाम' देर दर के ॥

वहीं मंतु वहीं मही कल्टित कटियजा है, प्राम और धाम की विशेष छिव घाम है।

वही चृन्दावन है निकुंब-द्रम-पुंच मी हैं,

हरित हताएँ हाह होचनाभिराम है। वहीं गिरिराज गोपजन का समाज वहीं .

वहीं सन साल बात शास भी सलाम है।

मज की उटा विलेक स्थाता मन में है यही,

अर भी यहाँ ही ग्रम-नाम पनस्पाम है ॥

देते हैं दिखाई सब हरय अभिराम यहाँ,

सुपना सभी की सुध स्थाम की दिखाती है। फुटों फुटों सर्वमत कविर द्रमाहियों से .

सुर्णभ उन्हींको ।दस्य देह की हो आती है।

सुपरा उन्हींका शुक्र चरेका सुनाती सदा ,

क्क क्क को किला उन्होंका गुण गाती है।

हरी मरी द्य-सुसदाई मन माई मैंडु,

पह मज-मेदिनी उन्होंकी कहलाती है।

# जगदम्यापसाद मिश्र 'हितैपी'

#### प्रभावी

रविरत्न किरीट घरे वर्ति युन्तर्कों की नव नीरघरों पै लिये !

ध्रीत भार हितेंगी स्ववादित-वीण का किन्नरों हे अमरों में किये ! उतरी यहती नम हे परी-सी द्वम सर्ण-प्रभात पो पे किये ! किरणों के करों-सरों के बरुवात उपा की हैं की क्षयों में किये !! र हैंग सर्ण हुमेक को लेके कुनेर की है नम से नगरी उतरी ! किश्वित के विश्व में स्नान की साने की लंक है सोमा मरीउतरी !

कुरशाप से शापिता स्वर्ग से या पृष्वी वे प्रभासी वरी उत्तरों !!

परिणीता नई अवधेरा के सौघ कि सीता बनी सँवरी उतरी ।

वे नीलोत्पला दीच्या पर निर्मादक नीहारिका थी , अरने लगे ये कल बल गान करने । उत्तरी उपा के बेश अपने करों से जब अलग अलग लगा केश्वामान करने । अम्बर खरित हो के जब औस आजूषि में सुमनों की सुरमा लगो थी स्नान करने । नाशक वियोग दो मा अनुवान आनम्द से तब भोग-बाहणी लगा मैं पान करने ।

घश

सहते दुख ''पी कहाँ' ''पी कहाँ'—याँ कहते—पिद्रा दिसमा रही है।

सुखदायी बनी मधुपायी जनों के

मनों के मयूर अमा रही है।

उनके मद-प्लाबी हगों पर यो

७नक नद-प्लाबा स्था पर पा छटकी छट क्वेंचित आ रही हैं।

मनो अम्बर से उत्तरी मंधु मन्दिर पै धनों की घटा छा रही है।

#### क्रक्रिका

सहसा बिकुंदे प्रिय लोजने को धन जीवन को फिर से निकर्ली , नहीं देख सर्वी ज़िल्हें वे दिन देखने यौबन के, फिर से निकर्ली | प्रति-इंद्रिनी काल की कटक भागे लिए तम से फिर से निकर्ली ,

महि से मत कोमल कामिनियाँ कलिका बन वे फिर से निकलीं !!

दुस्तियों का है

इस धूलि कणवाले लोक को तो घेरे हुए,

शाक - जल - पूर्ण पारावार दुखियों का है। सख की समृद्धि देखते हैं जिसे समाख ये

अन्तर में दावे दल भार देखियों का है।

शान्त जलघार में घरा के ही अशान्त सुप्त

ज्वालामुती - जनित उमार दुखियों का है। कपर प्रधार तारकों के हास्य का है किन्त

नीचे पृथ्वी के हाहाकार दुलियों का है।

## अनुप दामी

सिद्धार्थं का रंग-भवन

धीरे चटो, जुप रहो, यह यामिनी है, सेते यहीं निकट राजजुमार भी हैं,

ऐसान हो कि जग आयें उठें कहीं वे , चिनता करें, चल पड़ें, तज़ गेह भी दें।

क्या ही प्रसन्त बदना मधुयामिनी में

है प्रिया परम निर्मेल स्थोतियाली , भायज्वाला तहिन - दीधिति-और शोभी

ंड गंधवाह बहता हृदयापहारी।

है चार हास सहिता छव चन्द्रमा की

पैनी हुई वसुमती - तल पे मनोशा , जो आम के सधन पछव मध्य जाके

ग्रम क सपन पहला मध्य जाक है स्वेडती प्रणाय-संयुत मजरी से।

पूला अदोक तक है अति मोददायी , मुंजार - युन भरते अलि मॉबरे हैं , देखों, तक्ख सम - संकृति को जमाने

दला, तरुख सम - सहात का जगान भूषे मधूक गिरते परिपक्त होके।

नीलाम व्योग अव निर्मल हो गया है है रीपा-बीत अति मंत्र दिगागनार ,

क्या ही अनादि नम और अनन्त भूपै पैस्री इर्द समग सन्दर चिद्रका है। शाखा - समृह हिम-दीचित चौत-सा है , है पत्र - पुष्प सब शोभित कौसुदी में , छोनी छवा शल्त - पेशल बस्लरी की , आराम में अक्यनीय प्रमा छसी है।

उत्संतिता सरम सागवती मनीशा वैदो हुई महिल के तट पै चकोरी , है मंत्र मुख मन से लखती शशी को प्रत्येक बार निज पश फुला रही है।

क्या स्वच्छ भीर-गय निर्मार हो रहे हैं, जो शब्द मन्द्र करते छित यामिनी में । मानो सभी निरत विश्वत गान में हैं, गाते हुए विश्वद चैत्र-विभावरी का ।

अलुज्यस्य राजनं की कमनीयता में है स्योम की सुमाग मेवकता अनुती , कैसी समृद्धि अवदात निसम् नी र् मानो स्तोगुणमयी घरणी हुई है ।

आमा अधीम सरे हे सित कूछ की है यारा छगी रजान्यत्र-ममा मनोडा , कैसी विश्विष्ट र्छव नीर-सरंग की है। गम्भीर भीर बहती सरे रोहिणी है।

चन्द्रोड्य प्रभग सुन्दर कान्तिवासी कैसी प्रशस्त छवि-संयुक्त दिग्वयू है: शोमामयी वसुमती कर यामिनी में जोत्स्ना स्मी अमित सुन्दर शोमनीया।

28

अहं हुई शवनि पे मृदुवामणी जो , नाना - प्रमुन - मकरन्द - मुवासिवा जो , नधन की अवित से सुमगा बनी जो , सो की सुदी कहिल रंग-निकेश में है।

होता हुआ अवस्त्र की द्वित्रपणी है स्वा हुआ अरत सर्रेग आ रहा जो , साती - मृगीक - कल्कि - मकर्प्य वाही साताम मध्य समाचादन दनास लेवा ।

-को शाम के शिक्षर ये पहले चढा या , को चन्द्रियन छिटका अब मेदिनी ये , निस्तन्य हे रजनि, नीरव रोदली है , विभाम-धाम शिशु-शा यह यो रहा है ।

नंदान की अवस्थि स्वर्ण रखाम धारे, मुसायमा स्विन एक दशी खरी हो, प्रत्येक धार मिंग तीरण-वाय के जो, स्वस्त्य है इसस्थित बक्त से रही है।

चा द्वारपाल प्यांन विश्रुत हो रही है, मुद्रामयी अपच अन्न-पुक्त सो है। होती सभीर - सनकार गमीरता से, निद्रा निमय सर संस्ति हो रही है।

विधास घास पर सेंद्र समूख साझा , होती निविष्ट शहरूप्य गवादा द्वारा , धोती हुई सिपु-मुक्ती रसणी जनों की , आदर्जन्ते अपर में हाह हासती है। श्रीरंग - गेह परिचालन - बील बाला , हैं को रही एकल सूपर उर्वेडी-ही , आएक नेत्र पहते जिस कामिनी पै , रंमा समान दिखला पहती वही है।

प्रत्येक सुप्त रमणी अति ही मनीशा, निद्रा-निर्मालित हती अब ईहशी है, मानो विलोक रजनी हद-बद होके, ले औक में कर्मालनी शल्ति सो गई है।

कैसी प्रसुस छवि रूप प्रदर्शिनी है, शाँसें जहाँ निरायती रुकती वहीं हैं, जैसे समूह पद्ध गारुड - नीलकी के, आरुप नेत्र करते द्वेत दर्शकों के।

सोती पर्टी अविन पै परिचारिकाएँ, है गात्र को न जिनको सुधि वस्त्र की भी, आधे खुले सुपग गैंतु उराज ऐसे, जैसे 'अनूप' कवि की कविता उसी हो।

कोई कला कलित केश-कलाप बॉपे, हैं पुष्पदाम जिनमें वह रंगवाले, वेणी अनंग पनु शिजिनि सी किसीकी, है लक-मध्य लियटो पदना।शनी सी ।

कोपिष्टिका दिवस में मृदुमीत साके, सोती यथा रजीन में अस संयुता हो, वैक्षे प्रभूत रम सायन-वाद्य में वे, सीमतिनी सकल भूपर सो रही हैं। कैसे मुर्गयमय मंतु प्रमाध नाले, स्रोते प्रदोप गृह के प्रति-कोण में हैं, आलोक-युक्त कर रंग-निरेत को वे, प्रत्येक भित्त पर विभिन्न हो रहे हैं।

धंयुक्त चन्द्र-वर के वह दीय-आभा, कैसे सुद्ध्य अति शुद्ध दिला रही है, झोंका उसे प्यम का ट्याता वहीं ती, होता प्रकाश वहु रंग-विरंग का है।

ऐसे प्रकाशमय मंदिर में अनेता , मुना सभी उदिवती युवती पदी है , शोमा-पपोधि-गत-विश्रम-मीन-सा वे अभा-तहान-हृदयस्थळ पे टसी है ।

हैं बस्न गान परते सरके किसीके, ऐसी असंब यह गाट सुपुति में है। ज्योत्सामधी अनुपमा सुपमा विद्योकी, मानो उसे लियर के स्टिंब सो रही हो।

देखों, सरोज-कर एक उरोज पै है, है दूसरा मुसुरिस्के मुख को छिपाए, मानो स-नाल सर्खोक्द शस्म पै या राजेश पै स-विप कैरव को कली है।

दै पुँडरीक नक्षम आनन चाहशोभी , आभा वर्षेल पर कोकनदोरमा दै , इन्द्रीवराम्बक समाइत हैं निधा में , हैं बोपिता सकल मंत्र मुणालिनी-सी। है एक जो मुनुन्ति स्पासक आस्पनाठी , अत्यन्त गीरतम तो मुख दूसरी का , सिन्दूर-विस मुद्ध आनन अन्य का है , देखों, त्रिरंग विधु-विम्व-मयी पिवेणी ।

भू देल देल मन में यह भाग्ति होती कोर्डड दो कुछुम शायक के पढ़े हैं, हैं पहम जो विनत बन्द विशेषनों में वे पंचवाण-शर-के उत्तरे हुए हैं।

विप्तीष्ठ हैं सुपर, जो कुछ ही खुछ हैं, है मध्यमा धवल्या दिल-ग्रांत की भी , भी युक्त ओस-कण सुन्दर गोतियों-से मानो पुक्तक सरसीहह में पदे हैं।

क्या ही प्रकोष्ठ पर कंकण सोहते हैं, हैं गुल्क में विश्वद बन्धन न्यूपुरी के, क्यों ही सचेष्ट हिटते ऑग कामिनी के निर्योप पंच्या - दुंदुभि का सुनाता।

चोलोश पार्व-वरिवर्तन के सखी के है तारतम्य मिटता सुन्व-स्वप्न का जो , सो शीव ही अभर-आकृति भग होतो , है आस्य को विकृति भी मृदु सुन्दरी की ।

देखो, पड़ी घरणि पै सुमुक्षी प्रक्षता, उत्तर्यगर्मे परम सुन्दर चलकी है, चंदेश मूक श्रुति में यह बार देवे, 'त् स्वस्य और उस्को इमर्यो पदेहें।' मानो छखी परम रागश्ती मनोश बीणा बजाबर बना रह-मस ऐसी, दै देह को न सुधि, ज्ञात नर्गे अवसा, आनन्द-सम हद-मील्व-छोचना है है

होई सभीप अपरा सुमुखी सकोनी, लेशक में इरिण दावक सुप्त ऐसा, जो अर्थ खादिल पठादा विद्याय भूषे रोमन्य भूळकर र्डप्रति हो गया है!

भाका रही विरचती युग नारियों जो वे थे। गर्दे शिधिक होकर यामिनी में , देखों कि एत माण-यन्धन में पेंछा है , छेटे हुए कुमुम कामिन नोड में हैं।

आराम को समुद आकर मेंटती जो , है रोहिणी रमणशीलवती नदी जो , स्रोरी समान कल शब्द सुना-सुना के है पूर्ण काल लघु मालक को सुलाती।

ब्वेताम मूल पर कांस्वत पत्यां वै देती निक्यं शिशु को पत्की नदी है, ऐसे सुमन्द स्व को सुनती-सुनाती कीमतिनी सकल भूपर से रही है।

हूची सुपुति-स्तमी-स्तमें, निद्या में, है कामिनो कमलिनी अति ही मनोहा, मूँदे हुए मुमग असुत-अम्बद्धों को आदित के उदय का अग देखती है। पर्यंक - वाम - महि पै यह गौतमी है गंगा, छखो. शयन-दक्षिण मे पड़ी है, दोनों सखी परम रूपवती गुणाद्या, हैं सेविका - वछय की मणियों मनोशा।

हैं गम्बसर नम्य गेह-कपाट सारे , स्वर्णाम मेचूक हरे परदे पदे हैं , सोपान-मार्ग चढ सम्बल दृष्टि हाले , सिद्धार्य-रंग-एह है यह मोददायी !

कोरोप के परम पूत विछे विजीने जो इंज-एन-सम सौस्यर अंग को हैं, है दाम भित्ति पर सिरष्ट-मौरिकों के, यों अन्तरंग ग्रह का हसता खड़ा है।

नेत्राभिराम छत मर्भर की बती है, उत्पीर्ण चित्र डिसमें मजन्य के हैं, कैसे गवास अति शोभित चन्द्रिका से मृंगन्निया - सुकुल - सीरम - गेह - से हैं।

रानेश्व किरण और समीर, दोनों संयुक्त प्राप्त करते शुख गण्य का है, शोभाषमान नय रंग-विरंग वाले पर्यक्र में सुसुम-आहाति के कदे हैं।

ऐसे महान सुपमामय मोददायी विधाम के भवन मध्य श्रयान दोनों , सिद्धार्थ हैं निकट सुप्त यद्योघरा है , निद्धार्ममूत यह दश्यति हो रहे हैं। गृह-त्याग

तदा गोपा रोहें, विसक्त कर हुस्त्र हुल से पुन सोते सोते 'नमय अब आया,' सुन पहा ; प्रिया के सोते ही बिगत कर चिन्ता हृदय की रखे पुने तारे स्विनिकर समस्क सम में 1

निहारे तारे जो चमककर मानो कह रहे, 'तमिला है आई जब सुख करो, या तुख हरो; बनो चाहे राजा मुख विमय से युक्त अपवा तयस्य के द्वारा सकल गण का मणल करो।'

कहा, ''हे हे तारो, समय बह आया ानकट ही करूँगा में रक्षा भव दब निमम्ना परीज की ; नहीं हूँगा राजा मुद्ध सब के बंध गत जो , बहाँ आशा हूँ में सक्छ जग का ताप हरने !

न इच्छा देशों को विजित कर हार्जे हुगीत में, बहेगी पारा ही मम अधिन समाम-मोह में; न होंगे छोटू से हय-गल कभी रक्त रख में, करुडाभृता यों अब म सुप्तको स्पाति करना।

शुका होनी मेरी चवति, सुल दैय्या धरीण की, त्वचा हमीं की भी परम सुलकारी वयन सी; सदा सभी सापी विक्तियर होंगे सुद्दर से, । एक्टना मोनी हो सुलद बन के भोग तबके।

तरंगे भावों की हृदय तल में शाब उठती, वरूँगा रक्षा में भव भर विश्वा परिष की, प्रकों के द्वारा पर्म ग्रानि है साध्य सबको, विविद्धा वो स्ता, समय अब है, स्वप्येत करूँ। शहों। प्राणी कैसे अवनितस्य पै बसेस सहते,
इत्ती हो, रोगी हो, सूत बन पुनः जन्म परते;
सदा भोगों में वेरत रह अपी हाथ। बनते,
सदा भोगों में वेरत रह अपी हाथ। बनते स

घरा छोड्ँगा में अतल खिन है को अनय की , असी में त्यांगूँगा पन-विभव जो हेत दुख का ; तज्या नारी जो विपयत की मूल टट है , अभी में आऊँगा वनात-दित के देत यह से 1

वर्ने हाक्षी होरे वचन - चितु-नधन-परणी , प्रिये, में स्वालूँगा दुर, जन, प्रिया, गैह-सुख भी ; सभी छोडूँगा में सुस्ड्वर बामा-मुज-स्टता नहीं छोडा जाना सन्द्रीहर को धावय जिसका ।

तजूँगा में सोते आति सुखद गम्बैस शिद्य को , स्मारे स्नेहीं का प्रथम फल जो श्रेष्ट्रतम है; यहां किस सो भी स्कृतित बनता है उदर में , विदा देना चाडे यह कि मुझको रोक रखना ।

पिता के माता के युग इंट्य को युक्त करके हुआ है बंदा-शी-तिलक मुत गर्भस यह जो ; करेगा गोपा के मलिन जब लंगाग रज से उसे गम्या होगी प्रपय-गत जो है विसलता।

बहो ! मेरी वामा, हुत, बनक, वासी नगर के , सही जैसे तैसे हुछ दिवस लीं जो दुख पढ़ें ; -बुम्हारे दुःखों से यदि हुएसमयी क्योति प्रकटे , सभी प्राणी पानें सदय उस निर्वाण गृह का ! शत जाता हूँ में, समय दिन, सकस्य दृद है, न लोटूंगा त्यारी, जब तक न होगी दक्लता; सराशायी होगा जब तक स हो, हेत अब का स्वता उर्जेची होगी जब तक न सो, जा लख्त पदी ।

तिम्हे, है निद्रे, कमल-दल में यन्द कर दो कि गोजा के दोनों नवन पुट भी शाइत रहें; अहो | जोस्सेन, वामा अधर अब ७ पुष्ट कर दो सनाई टें 'हाडा' – चचन उठके जो न मनको |

नहों ! सोते सोते बचन सुन छे, है सहबरी, सदा त् देती थी परम सुख, है हु ख तजना; न छोड**ूँ**तो भी तो अंति हुखद है अत सप्तका जरा है, याथा है, मरण गति है, जग्म फिर है।

प्रिमे, निद्रा का का कामश्रद देखा मरण का , घराधावी होना, अचल बनना, आद्य गहना ; हुई म्हाना माला तय फिर कहाँ गय उसमें ! दशा तैलाम्यमा जर न रहती, दीप सुझता !

यया शासाओं में जांत सहरहे पत्र स्थाते , घराशायी हाते, पतशह उहें शुष्क परता , कुटाराधातों हे ।वटा कटते, दार बनते , न ऐसे सोटँगा परम क्रिय है जीवन सुद्दे ।

बिदा लेता हूँ में, कमरूनयने, इन्ड बदने, समा देना प्यारी, बदि दुख लगे धैये घरना', द्वार्षे सींपा मैंने हृदय घन गर्मरंथ ।शशु को , विये, जाता हूँ में प्रतिनिधि यहीं लोट अपना । प्रिये, दीयादी में अब स पद दूँगा पत्ट के प्रितेगा, छन्देंगा सक्छ बगकी रेगुरव में ।"

# पुण्य-प्रमात

( गीडन के सरोप का प्रमाद )

पाई रंतुति ने मनोववित से नियोग की रंत्या , प्राची में वहिता उस-करि हुई, देवी मना मूमि पे , काचा बार रिन्म, इन्य-विने नेटी मुश मासिनी , मानो कीमणबान की विवार की भी योपना हो सी ।

रेसा जो धुँवची दिगन्त पर पी, को रख होने स्मी , दोगा पी तस्ताहता गगन में, को भी सहस्ता हुई ; इस निपम शुरू ब्येनलर में, मू पै प्रमा का गई , स्वाहो पग-यागत दिख तस है ऐसा महत्त्वोति से }

पार्ट् दीषित मेरु में प्रथम हो, माना स्तर्य को कृती , शुद्धा कर विश्वित-मंदित-दीवता यो रावती पूर्व में ; प्रातः वाषु वहा सुगव-सुन हो, के मन्द्रता रीज मी , फुटे पुरस, उडे दिश्शीसल, चुटे सानन्द्र राबीव दें ।

नो दुर्बीरस दे पदो रशित में यो ओस सो गड़ों , देशे ज्योवि प्रमाव को अविति दे पदा बनी पासिनी , हो हेनाम पलायमान दनते थे तास से कुनत मा , प्लोविर्युट हुई सुख गहन की, चैटानि की केरता ।

श्रोमा थे नव पूर्व की बन पड़ी आहारिज़ी निक्रमा , मानो था वित्र-पत्र-निर्मित बनी चारा मनोशारिपी ; पर्श भी उडके विश्वव करते आनन्द में मान ने , आई दौढ़ रसोनिनी खनति थे दोली, "विमाना गई।" ऐसा पुण्य प्रमात चर्म-विका फैसा सभी और या , आये थी सुल-प्रेम-चान्ति महि में, आनन्द होने ख्या , त्याया बन्धन व्याप ने खारेत हों वैदेह ने ब्यान मी , मण जो पा-द्वाय या स्त्रति में धीटा दिया चोर ने !

पेक्षा धर्म-प्रमात वा अविन में पीयूप-संचार-सा , शेशी, इद, अधरा भी मुदित ये पा स्वास्थ्य की संपदा ; भूषों ने रण के निष्टुच अधि की मोधांत के गुक्त हो , सांगे संस्तृति सत्य-चिन्तन-परा, निर्वाण-मावा बनी 1

प्राणी जो विषयाण ये चह उठे पाके नई चेतना, संघ्या जीवन की अही ! बदक के प्रत्यूप-मूपा हुई : बैठी दीन यशोधरा स्त-पति के पर्यक्ष के पास यो , सो भी प्रात-प्रकृष पंकद-सी आर्निदता हो उठी !

युक्ता निर्जन भूमि मी अस पडी खर्मीय सी-दर्य से मानो आगम देल देवपति का आग्रा जगी शुक्ति की ; स्रोदे किन्तर-पदा-देव शुक्त से गाने स्त्रो प्रोम में पैरा बयों जग में प्रमोद हतना, जाना किसीने नहीं ।

वाणी अम्बर में हुर्द, ''खुल गया कल्याण का मार्ग है'' जो पी विरात स्वर्ण-ज्योति सम में भू-स्लेक में का गई; सारे जीव विदाय वैर पुर में कान्तार में पूमते, गो के संग मृगेन्द्र और कुक के थे साथ में नेप भी !

छोड़ा स्वेद धुनंत मे, गरुद ने मैंनी रची सर्व से , अना दवेन अमीत थे, यक हमे होने सखा मीन के ; सरे जंगम थे प्रसन्त जड भी करवाण के मात्र में , 9क्षी में पद्म में तथा मनुज में टैडी दक्षा-भावना में

## गुरुभक्तसिंह

#### मलयानिङ

मलयानिक । संदेश प्रेम का मेरा उस तक पहुँचा दो । उसके आति कठोर मानस को रस दे देकर विवला दो ॥ बालापन के कीड़ाओं की उसके बाद दिला देना । कंनाती उस दंशी ध्याम को दे दे फूंक विला देना ॥

फुल खिलाना, फिर दर्शत की मदिरा विला विला कर । जगा जगा कर पूर्व प्रणय वह सोता, हिला हिला कर () मेरी याद दिलाना उनको फिर करणा उपना कर । मेरी दःख कड़ानी उनको विधिवत सना सना कर ॥ जो करू कहे प्रिया उत्तर में ठीक ठीक घट लाना । उसी भाव से सब सम्बाद मिलन का मुझे सनाना ॥ देर हुई अब तनिक दया कर, जरा इवा हो जाना ! थगर उसे सोते पाना तो झटपट नहीं जगाना ॥ जाकर पहले छिप उपवन में कॉलयों को चिटकाना । फिर भँवरी को भेज कमछन्य पर गुण गान कराना ॥ तितली दल पंखों से सलता रहे किरण के छीटे। पत्तों को समझाते रहना कि वाली मद पीटें ॥ फर भी नींद उचट जाये जद वह ऑगडाई है है । उठकर आँखों को मलती ही हृदय हार से खेले ॥ या जा फुलों की क्यारी में गिने समन पंखडियाँ। या निकुंज में ही सलक्षाती उलक्षी मोती लहियाँ ॥

तय धोरे हे, रोल, ग्रीश है अंचल को तिस्ताना ! निकट कान के जा धोरे हे मेरी क्या सुनाना !! चिट्ठेंक उठेगी वह पवहाकर हपर उपर जब साँकें। तय तुम फूलों में जिन जाना मोरीं को दिएला के !! श्रीर सातें अनुराग बराना, जब वह दूत बुलावं। जीर भाव हे निज अगेरता मही माँति हिस्सलावे। तथ तुम जाकर निकट हरत मेरा सन्देश सुनाना। श्रीर वहें जो हुए उत्तर में उने श्रीप्त है आना।

# अम्युधि कुमार

मात पिता के संरक्षण से जब गया वयी विदय कुमार । जीह लाग ज्ञा में बहते की पर पहकाता सारसार ॥ इब्साओं के प्रयत झोंक में अनिल्यार से कुद इठात । तव हैनों के हाँह बलाता तिरता जाता हो दिनरात ॥ बैठे हो अख्रुधि कुमार यह घन, स्वतंत्र, हच्छाचारी . जनक ताहना अवहेलन कर, माग भाग कर रव मारी , विदात के विमान पर वैठे, मन मास्त की कर पतवार ! दिजगण की टाली से हाइ लगाते करते हए विहार ॥ विविध देश प्रान्तर मुखण्डों पर होते करते कीतक . किसी डील-रन्या के अन्तःपर में घर जाते लक लक्ष्म ॥ राह रोफने कभी पथिक की. जो पत्नी के मिलने हित द्रतगति से नित्र सदन जा रहा है विभोर हो विन्तित-चित ॥ शह निरस्त है रही प्रिया ऊँचे से झाँक झरोबे से । पट खटकाकर प्रिय आगमन बताकर उसको घोके से ॥ भिलन अमग भंग कर डाला, द्वार खोल जब हुई इताय । सव उसकी व्याप्तलवा पर होकर प्रसन्त कर अष्टहास !! बदते बदते चहते चढते किसी हील से टकराये । कभो कमा कानन में लोकर रो रो कर माहर आये ॥

माम नगर उपवन गिर कानन का छैता आनन्द महान । हिम्सिर के प्रदेश में जा पहुँचा स्तर्तत्र मेघी का यान ॥ बाल-सलभ उच्छुंखलता में चलने को तो निकल पदे । पर जब घर की सीच आई तो बच्चे व्याङ्गल हुए बढ़े ॥ आगे बढ़ने लगे, हिमाचल ने ऊँची निज सुजा पसार । कहा ब्रॉट कर, इको जगर आगे बढने का किया विचार ॥ हो में शांत दण्ड से सारी गरमी ठंडी कर दूँगा I कर पाथाण जमा कर सब के उडत पक्ष कतर देंगा ॥ गति एक गई नहीं कुछ अ गा पीछा उनको दीख पडा। घर या दर द्विधिल लँग उनका बादल दल रह गया खदा ॥ हिमीगर का फिर देखा सबने ब्वेत केश वह महा कठोर । द्यीत दंड ताने मक्तेष ही देख ग्हा था उनकी ओर II घोर अधिक रख सके नहीं वे सिसक सिमक कर फुट पदे। आँत ऑन हो देचारे ब्योम नयन से ट्रट पर्दे ।। माता सरिता धीरज दे दे बुला बुला कर अपने पास । उनने पिता गेह तक पहुँचाने का है कर रही प्रयास ॥

#### अरुणा

अंगडार हे ली गतदल पर, अरुणा नत शोमा के भार ,

ऊक कर रह, मार्म में उमंग मर, निक्क पढ़ी करने वासिता र
देवे पाँव वरूने पर भी नुपुर किंक्सा देख उठे चिटक ,

हमा तृष्ठी किस ओर पेरती शतपाय जिंब गई विटक ।

उसके पावन पर महार से बिहुँस बिटर होते दुक्कित ,

र्दिम वित्रवेखा ने कर दी चित्रों से भुष्ट मुद्रित ।

दानों हायों से चारों दिशि सोना बरसाती हरहार ,

सुमन अपर मकरूद पान से मक्यानिक गति है मन्यर ।

सकक देख हो ग्राप, वेंदिक कर, जया मित्रवन स्वामञ्जूमार ,

स्नेर होन दीयक पर करता, हिम होस्क मेवीच पर मार ।

हित था गय तुरा मन उनका, शन्ति रक्ष में, धन के बीच , किका दीपक शिका बदाता, नशकों की ऑर्स मीच ! मुहँ खाला धुमनों ने ज्यों हो कहने को रहस्य सुन्दर , बना दिया शराक मुहँ सूक्ट, मैंबर्स ने मोंबरियाँ मर !

वाल इस ने बील मीड से, जम कर तोगे अपने पर, हैं सी मक्षित, स्वागन में स्वागुल मान उड़ा मगल गाकर ! अगलिए पर से दिर्मा में निवाद से लग्न उस सोप, शिवत हो स्वाग स्वाग स्वाग स्वाग स्वाग स्वाग सिता हो स्वाग स्वग स्वाग स्वाग

### និាំភ មកោ

हरियाल से भरी हुद है पाटी की गहरादें,

किसे दान क्रम की पारा फिरती है लहराद !
। सलायण्ड में मूर्ति बनावी, पार बारि देनी से,
मन में दक तुछ कह केवी है, भाली मुनवपनी से।
गिरती पहर्वा चक्कर खाती, जब्द मेंबर में, गांदी,
मुमन रा रा अचल में मरदी, मदमाती, रहलाती।
कार्तन भी छीन, सल्ल सुष में, चुन चुन, विहेंस सिरोती,
परिरम्मन कर सुमन देती स्वोळावर हुँस होती!

्रिय तृत्व, सर्र ने ऋषों को बनमाना पहनाई , इर बहुर देला करती हैं यह दो भा लटवाई । लिटरे हैं पाकाश कहू में ऋष भ्रेषिन के तिश्चतन , मवल भवल, उन्तत पंपी में , किन्ते ज, कर ताप प्रामन , सम्प्या है, रवि बंदुक मौडा में, ने, हीन क्यित हैं , व्यक्त वसक कर, रंग में भर भर, अद्भुत कर दिखाते हैं ।

### मेहर का दौराव

इन वार्डों टेमैशनों में, इन इरे-मरे मलतृतां पर , इन गिरि-द्यालरों के अंकों में, इन सरिवाओं के कुछों पर । जा रहा चाटवा शास राव भर व्यासा हा या पूम रहा . वह मारत पुर्भों का प्याटा खालों कर कर है शुभ रहा । पर्वत के चरणों में लिएटो बढ़ हरी मरी जो घाटो है . बिसमें सरने की सर सर है, फूरों हो से जो पार्टी है ! उनके तट से सुरम्य भू पा, बाड़ों के शिल मेल घूँपट में . है नई बली इक झाँक रही लिएटो घासों ही के पट में 1 कैनी पारी वह कलिक के—नवज्ञत वालिका मोई है. यह पढ़ी सदेशों देल रही है पास न उनके कोई है। हैं खेल रही उसने आकर न्वॉरी नवॉरी हिम बालाएँ . हो गई निजवर इथ छवि पर नम की सद तारक मालायें। गइ नव मयंक है उगा हुआ चारों दिशि छिडके चारे हैं. क्या ने किये निजन्तर ये मर्वा वा पारे पारे हैं। स्वर लहरी वो दे खेल रही परदे में जननी बीणा है . इस मू-भण्डल की मुँदरी का यह कन्या सुधर नगीना है। मृद्र कृष्टियाँ सुटकी दवा दव कर दच्चे को दहलाती हैं. कोनल प्रमात किरपें हिमकण में नहा नहा नहटाती है। यह भावी के रहत्वनय शमिनय की पहली है। झाँकी है . यह सुभग चित्र क्रिसने सींचा ! क्या मूर्ति गड़ी यह बौंकी है ।

#### गुर मच्छसिह

मुर्तमिव पुष्पें की रज को लेकर मोती का पानी, दिस बालाओं के कर वे जो सई प्रेम वे सानी है पृथियों की चाक चलाकर दिनकर ने है मृर्ति बनाई, क्षित्र परत की लेकर उसमें बाली है मुप्ताई। परले नश्चर्य के चल ये सुत कावते जाते, बिनको छपेट रिंग, कर है, ये ताना पा पैलाते! सुन्दर विदंग आ आकर जिल्हों मुनते ये बाना, पित्र सान्य करूर मर बाता तितली का रंग मुराना। देशे कानुपा पट में सी शोधित यह विश्व निकाई, बिस्टकी शिव निरस्त निरस्त कर सोहित पी विधि नियुणाई।

# वल्देवशसाद मिश्र

#### जीवन का मर्म

उधर, कर जनक-राज से भेंट. फिरे जब निज कुटिया को राम 1 भात से पथ में पा एकान्त. होह ही अपनी बात सलाम। प्रणति पर्वक पद्धाः ज्यो शिष्यः "प्रभो. क्या है जीवन का समें. इधर हे हृदय उधर मस्तिष्क. इधर हे प्रेस उधर है कर्म।" एक परू हुए भीन भीराम . निशारे मन के सारे मादा भरत का कर पकड़ा सस्तेड. र्वत से उँमगा उर का चाव 1 निकट थी धने बाध की छाँड. जहाँ थी पदी शिला श्रीमराम ! उसी पर होकर सुख-आसीन, लगे कहने यों तत्व रुलाम 1 "गडन तम में चेतन का स्फोट, शून्य में खिला दिवर संसार। निभिन्तों ने देला दिककाल: गगन में झूले तारक-हार 1 तारको में वसन्वरा मरी -मरे सागर वन पर्वत पंजा मनुज के दिना किन्तु, वस, रही . निपट स्नी - सी वसुधा-कुल।

सागरी में थे मतस्य विचित्र. बनों में ये लग मृग अभिराम । व्योम के स्त्रकों में थे देव. न जिनको जरा-मृत्यु से काम। किन्त जय नर ने किया प्रदेश , बाल यप में विभ-तत्व सभेट--हो गई थानिल चराचर सहि. एक उसके चरणों पर भेंट। देखने की का वह संबोर्ण. विपल दे उसके 'स्व' का प्रसार। देह तक मृत्य, जीव तक बन्ध . अभीमित आत्मा का अधिकार। यही दासोई सेंई यही. वही दे असद एक ऑकार**।** उसीके देव बन गये दाए. उसीके हेत स्हि÷यापार ! वही द्यासित है बनकर व्यक्ति. बही द्यासक है बनकर राष्ट्र ! उसी में है अन्तर - राष्टीय , दन्धनों से छन छन कर राष्ट्र । सभी रंगी में एक असंग. कहाँ गारे काले का भेटा वही शिव - सुन्दर - सत्य महान , उसीकी महिमा में रत वेद। अमिट उसका अस्तिःव विशास , काल क्या कमी हो सका यक ! खडा बद 'यथा पर्व' है यटाँ-लाँच कर सृष्टि मलय के चक्र।

भले ही कुछ देहें मिट जायें, मले ही कुछ बुदबुद हो छीन। किन्त है अचल अटल सब माँति . मनज-रताकर अघट अदीन ! ब्याकरण अक्षर का जब हुआ , धल पर छाया उसका स्नेह-हुआ तब उसका ही प्रतिविम्य , एक जीवन हे मनुज सदेह। मनज के जीवन का है सर्मे. मनजता ही का हो उत्थान। मन्त्रता में समृद्ध अमरत्व , मनजता में अग जग की तानी। मनजता की यह देख समृद्धि. सरों के सहमे शासन-संत्र। मनुज की देहीं से मिल किया. मनुजता के विकद्ध पडपन्त्री सहायक ही होना था जिसे. दिखाने स्वी वही म्बाभित्व---अनरवर ही अपने को मान , उठा नर का नश्वर व्यक्तिता। दव गया ग्रेम, दवा सस्कर्म, रह गई काम कोय की बात I ध्येय हो उठे विहार।हार . उभग के मूछ द्रव्य—संघात। द्रव्य-संघात ! द्रव्य-संघात !! छ। गया सिकों का वह जाल--कौडियों पर ही छुटने छगे. करोड़ी मनुजी के कंकाल।

कई निर्धंत झटियाँ कर चर. धनी का उटा एक प्रासाद ! अनेकी की देहद दासत्व. एक ने पाया प्रभुतास्वाद। विषय गृहसा कि गृहिणियाँ छीन. किमीचे साधी अपनी सिंद्र । किसी ने भरकर ईंग्यों हेंप. बन्धर्शी की की दग्ध समदि। संघ की शक्ति बन गई आप. ध्यक्ति की शक्ति गई सद हार। बढ़े राष्ट्री के भीपण संघ. दटाने को यह अत्याचार। व्यक्ति या राष्ट्र कि जिनमें रहा, द्रेष मुलक ही कार्य-नराप-उद्धीको पाकर पूछा परा, यनजता मारक मोहक पाप । वर्धी ब्राह्मण छतिय में बैर. कहीं धनिय धनिय समाम । कर्री है आर्य अनार्य विरोध . हुट गये मानवता के धाम l कमी जो पुण्यस्टोक महान, विदित या लग में आर्यावर्सी। बाज वर्षरता से आरान्त, गिरा वह ही इ.सी के गर्ती। त्रमें क्या निदित नहीं लक्षेण , कि जिसने मर मवर्ण मरपर-न भर पाया है अपना लोभ . न कर पाई है तृष्णादर।

दक्षिणापय के 'वान्तर' किये संधि - सी स्चकर नर से भिन्ना तपवर्नो को कर पीडित पर्ण. आर्थ-संस्कृति कर दी विकासना उसे चाहिए विषठ साम्राज्य . उसे चाहिये अनेकों दास। उसे चाहिये राक्षमी वृद्धिः वृद्धि के हेत विश्व-आवास । विद्व के तारतस्य का किन्त . कडौँ जाकर होगा अवसान। प्रयत्नों की उमेंग में आज. पहाँ है उसको इसका प्यान। मनजता रही कराइ कराइ. आहाँ है कीन पूछता हाल। राध्यती चकी में विस रहे. यनजता के जर्तर कंदाल। यही आदेश कि 'पदा से रही. रहे पर गदी दासता गाँस । सदो, पर, देखो, बहें न ऑस, जियो, पर, चले न लम्बो साँस। किये जिन देवीं ने घडयन्त्र. उन्हीं पर अब उसका अधिकार । बना विज्ञान देह का दास, कौन फिर नर से पाने पारा इन्द्र है यहे. बहुण हैं थहे. यकी है यम-कदेर की शक्ति। हटा सकता है वह आतंक. मनुज दे बिना कौन अब व्यक्ति !!

धनेला शवण नयों इस काल . अनेकी खर दूपण के पृत्द, यचलते चलते यन मार्तग, मनसता के कोमल अर्धवन्द ! भनेको देख रहे ऋषितृत्व . न कोई चलता किन्त उपाय। महा भीषण यह अत्यासार. मनुज सनुजीही को स्ता आय ! मनज में बक्ति, मनज में भक्ति . जनार्टन का जन है अवतार। यही जन यदि है मन में ठान . 'ध्वस्त हो जाये अत्याचार। फुंक देती है हुर्गम हुर्ग, दग्य उरहे जो उठती आहा करोड़ी बर्जी-सी दर्दम्य. मनुजता की वह अन्तर्दाही मनुज जीवन का यह ही समें, आह की ग्रहराई ले जान। मनजता की रक्षा के हेता. निरुष्ट कर दे अपने प्राणा। जगायेगा जन बन में भरी, भनुजता को जो मनुज महान । विश्व-रक्षा हित उसमें शकि. मरेंगे विश्वास भगवान। अगत् रक्षा के वत में सदा रहा है सूर्यवंश विख्यात। निभावा गया अभी तक गर्ही. एक हो बीर एक यह बाता।

विधाता की इच्छा से आजे. बख़ ! इम एक नहीं, है चार । दिशाएँ चारी होंगी सुखो, सँभालें यदि कन्धी पर भार। यहाँ तम शक्ति संगठित करो क्रि जिससे विकसे आर्थीवर्सी यहाँ मैं उत्तर-अभिमुख कर्ह. वनों में रह दक्षिण-आवर्त्ता उभय दिश, एकादश की माँति, एक भाई का ै ही सद्धा हो उठें उत्तर दक्षण एक. द्वग्हारा भरत वने अभंग। ष्ट्रहत्तर आर्थावर्त छलाम . भरत का भारत हो विख्यात । समन्वित संस्कृति इसकी करे. विश्व भर को उज्जवस अवदात। प्रय हो इसकी कण-कण भूमि, बदे यों महिंगा अग्निट अपार । रहें इच्छुक निर्जंद भी खदा. यहाँ पर छैने की अवतार।

मरत का निर्णय , धैर्य धरा बर बाहर आये , देखी भरी छमा मुनियों की । अवध और निधिष्ठा सचियों की , नीति-दर्शियों की , गुणियों वी ।

बैर्ठ गये थीराम विनत हो : पल भा की सन्तारा सावा। चला विचार कि वरे सधा ग्रे--कीन वहाँ से अब मनभाया। धोल उठै वावालि मनीइवर . "रैन को सोचा समका है। और जगत के अधाया इतिका. मुक्तको जो अन्त मिला पता है। उसके बल पर यह समता हैं. द्यान नि आई हरनी टालों। नर प्रभता से प्रभ होता है. प्रमता यदि मिछ रही. सँभासा । इस प्रमुक्ता के हेत. न जाने वहाँ कहाँ है ज़िही रहाई। इस प्रमुता के देत भिट पडा, इस जगर्मे भाई से मार्टी किन्द्र वही प्रभुता लीटाने. आज एक भाई का शाया। यही भूछ होगी यदि हुमने, उछे न सल छे गले स्माया। द्रितियाँ में जब सब नस्बर है. 'यथापवे' जब प्रस्म माला---किसडी है अल्यन्त मुक्ति पिर. किसके यदा का अभिट उजाला**!** बँघा न जो आदर्शनाद है. परलोकों का ध्यान न लाता---दाय. दाय से मन सदा जो . मुक्त यही जीवन कहळाता।

ग्रन्थी के यह पंथ पँछाते, मनज-खदि कोरी उल्झन मे। जीवन का रस कहीं मिला है. उन रखे देती के कन में! मरे सभी परलोक-विचारक. मरे सभी सन्चित-अवतारी। जिया यही. जिसने इस जग में . मस्ती से निज आयु सँवारी। दो दिन का तो यह जीवन है. बह भी तप ही करते बीते! सप वे बेचारे करते हैं---जिनको भोगों के न सभीते। यौवन की ये नयी उमंगें. दुनियाँ से उक्ती दूर न भागो। ईस्वरता के ग्रुल तो भोगो. इस नन्दन में बुछ ती जागी। औरों को न सता कर भी है. निभ सकती मनमानी भू पर । बस सकते हैं इन्द्रिय सख भी-दिक कर सदा न्याय के उत्पर। न्याय्य राज्य का भोग तम्हारा . पास तम्हारे जब यों आया। कीन तुग्हें तब सुझ कहेगा. यदि तमने उसको उकराया। प्रकृति, पुरुष के लिए भोग्य दन . नित्य नयी छित्र है दिखलाती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सीरम के पंचामत - पात्र सजाती | स्पन्ने मिले सुधा-सुख मंत्रह . शना वह सुविषा छाता है। इसीलिये मोगी का माजन . लगका इन्द्रबद्दा जादा है। सल - मविधा - राधन देवी है. एक गाँव की भी ठ≩एई। तमने वा उत्तर-कोस्ट की. अनुराम चत्रवर्तिवा पार्ट ! ऐसे महाराज होकर भी. यहितम हो यो बल्बल्यारी। और न कुछ कह यही कहेँगा-थाडी गई है मीत ही मारी ! गई पिठा के साथ वरी की, कया, अम्ब की बार्वे माना । धर्म-तत्व कहता है, सुल ही, एक ध्येय जीवन का जानो । र्याद इच्छाडी है कि वनों में. निज को कॉटी से उछशा छो। फर्डों द्वार्टे अधिकार कि सम. वैदेही को भी दुख में दालो।" रोविक यद्य प्रकट करने में . थै आवार्डि प्रसिद्ध घरा पर । आसिक वहें कि नास्तिक कोई. उन्हें न थी जिन्ता रची मर । पर बैदेही की चर्चों का. टनने जा या तीर चल्लामा उसने समृति-क्ताँ मुनिवर को . तःव-कथन-दित विवश बनाया ।

बद्धा अत्रिने अतः कि "अपना. स्ख रख वैदेही ही जानें। धर्मे चाहिये हम तो केवल . नीति तत्व को बात बखाने। क्योंकि नीति पर सपद ही क्यों. निदिनत टिका समग्र जगत है। और जगत जीवन दोनों का, अंतिम ध्येय अर्छंडित सत् है। राम ! बिदित है मझे कितम हो . धन विद्वश्य कितना माता है। राम! विदित है मझे कि तमसे. स्थल यह कितना मुख पाता है ! तमने ऐसी ज्योति जया दी. बर्न्यों के गाँची गाँची मे। एक शहिसक झान्ति आप ही. लग व्ही सबके भावों में। शौर्य, शील, हौन्दर्य हुम्हारे, बरवस सबके मन हरते हैं। नर-वानर के हृदय मिला कर. भारत का एका करते हैं। द्रममें बद्ध हुई आ आकर. क्रियों की बाणी कल्याणी। हुए अनार्थ्य भार्य-समानित, तरी पतित नारी पायाणी। राम विदित है मुझे सभी वह. किथर तग्डारी रुचि जाती है। किससे हृदय सखी होता है. किस पर चिच वृचि छाती है।

किन्द्र चाइता हैं मैं, कोई कड न सके यह कहने वाला। तमने तन यामन के मुख को , कर्तव्यों का पद दे डाटा। उप इस जग में सर्वोपिर है. पर विधान से बँधा हुआ वह । स्मतिकारी के नियमों पर ही. मही माँवि है सभा हुआ वह। उसे नहीं अधिकार कि पैतक शल्य जिसे चाहा दे दाला। उसे नहीं अधिकार, किसीकी क्षय चाहे दे देश-निकाला। रिय छप ने अनिधिकार सय आधिकार वहाँ दिखळाया ! रानी ने था एक यंत्र से. विना विचारे 'हाँ' कहलाया। बिलर गया वह यंत्र विचारा, अपनी ही 'डॉं' के उस स्वर में। और भर गया 'ना' की गरिसा, रानी के भी उर अन्तर में। उस 'हाँ' की कीमत ही कितनी, उसे न अवद्भा और सँभालो। उसके लिये राज्य-शासन में, परम्पराकी रूडि न टालो। जब कि मनाने आया तुमको बन्धु भरत, कुल का उलियासा। अवध-राज्य-कल्याण विचारो . कहता है कर्जन्य दुम्हारा। शाशन दंड हाय में हेकर, भारत एक बना सकते उसी हैं इतना सामर्थ्य कि जगर्मे थार्य-कम्पवा छ। सकते तम ( फिर क्यों चीदह बयों तक तम. वन वन भटको बने उदासी। तम पालो कर्तस्य, सुस्तीही समको पाकर अवध-निवासी।" अवधनिवासी सुन्त ६ इच्छुक, देवल उत्सक ही रह पाये। छला उन्होंने. रामचन्द्र थे प्रणत भाव से नयन झकाये। क्नित प्रणत के साथ-साथ ही, स्वीकृति भी थी या कि नहीं थी। इसकी किसी प्रकार रूचना. उस आनन पर नहीं कहीं थी। गुरुवर ने देखा विदेह की. बोले तद मिथिला के स्वामी। "नई बात कोई न क्टेगा. मुनि-मंडल का यह अनुगामी। प्रथम मुनीस्वर ने समझाई, सक्त के पद्म की दुनियादारी। द्यपर महामनि ने सत्पन्न की रमार्तप्रधा उपयुक्त विचारी ! चित्को अंतिम ल्क्ष्य मान कर. मैं भी उसी बात पर आया। राम! करो वह काम, रहे आदर्श, रहे पर, छोक-सहाया l

भला दिया जो वचन मान कर. तमने तय गृह-यल्ह यचाई। राज बचा लो बचन मान कर शात. खडा है सन्मल माई! यही बडा आश्चर्य कि अब तक. स्यों न अवध पर अस्मिण रहे। यइ न किसीका कांस्य, विदेशी थाका अपनी लड़मी सटे। आर्थावर्स - अधीरवर भटके वन वन. तापम वैद्य उदाशी। थखिल प्रजा में क्या अनायें, फिर . होगा शचि आर्यत्य विकासी ! पिता सदा सम्मान्य पुत्र का. थटल जनक-शादेश बदा है। किन्त पिता से भी यद कर. उस समत-पिता का देश यदा है। र्समा से सदब्स बढे जो, दुवैची-सा त्याज्य हुआ वह ! किन बचनी पर मन अटकाना. जा कि अराज के राज्य हुआ यह । ब्राह्मण शास्त्र तपोवन में है. र्धात्रय राज्य पुरी में सीमित । वैश्य राज्य छंका में सुनते . शद राज्य गाँवी में निर्मित । चारी की अपनी महिमा है, शब्य न हो, पर, राज्य-विहर्ता। मुझे जान पडता है. तम हो चात्रवर्षयं -- समन्वयं -- कर्चा ।

### वरुदेवप्रसाद मिश्र

सत्य महा महिमा-शाली है. तात-प्रतिका पूर्ण निभाओ। पर शासन की सिद्ध शक्ति भी. यत अपनी यों स्वर्थ बनाओं I दण्डक के ही किसी गाँव में. अवध-राजधानी बस जावे l चौदह वर्षों तक इस ही विधि देश निदेश तम्हारे पाने। राज्य व्यक्तिकाया कि वर्गका. राज्य प्रजा का या राक्षा का। चर्चा ही है रूपर्थ, क्योंकि वह है त्रिभवन के अधिराजा का। नितना शिसको न्यास मिला है. उचित है कि वह उसे सँभाले। और अन्त में उलवल मुल से. जिसकी बस्त उसे दे हाले। घर मे. वन में. या कि शज्य में . बँघ कर रह जाना न मला है। चत्य सरीखे नियमों में भी. पैस कर रह जाना न भठा है। त्याग - मावना - भरे हुए हों लोक-संप्रही घर्म इमारे। लीवन कर्मशील हो. पर हो-ब्रह्मार्पण ही कर्म हमारे। . प्राचीक क्षेत्रकारी विश्व एक न घर की आज समस्या। सल्हे घर के साथ-साथ ही भारत भर की बाज समस्या।

सिक्कि सरण करती है उनको----स्वतः विवेक और विनयों की। जो चलते हैं इस दुनिया में, यात जान कर चार जनों की।" रूनारा छा गया रूपा में. मृद्द स्वर से तद स्पूबर बोले। "में हैं धन्य कि पूज्य प्रधारे, ਜੀਰਿ ਬਸ਼ੈ ਗਿਰਜੇ ਦਵ ਰੀਲੇ। तैसा हो आदेश सर्वो का. सुल से शीश चढाउँगा मैं। उधर पिता हैं. इघर आप हैं. दःख वहाँ किर पाऊँगा मैं।" -सन्तादा फिर हुआ सभा में. उघर राम थे, इघर भरत थे। और दीच में भरे अनेकों द्रेम और नियमों के इस थे। असमंबस में दिश पदे सद, कौन 'एक आदेश' सनाये---जिससे शील उभय पर्शों के और न्याय-निर्णय निभ जायें। गुरु वशिष्ठ ने भाव दरोले. और सनाया सबका निर्णय। "धन्य तुम्हें है राम ! हमारे दित तमने त्यामा निज निश्चया पर इस देवल यही चाहते. परी परो भरत - अभिलाधा । **उनकी ही अन्तर्माण में**, निहित इमारी सबकी भाषा।"

भाग किया थे उपर सर्वी की उत्सक आँखें बरबस घाईं। शीहे इतने भाव, न सर्वी सँग्राल, भरत आँखें भर आई। चटा दर्गों में ब्वार, और मल के रंगी पर भाटा छाया। रुहरी ने टकरा टकरा कर , व्यासाधाः में तमल मचायाः। <sup>4</sup>विषम कलक मिटाने का इठ. श्रीप्र विविध र्शकाएँ सदकी। मभुको फिर छौडा छाने की. न्तरसर आकाक्षाएँ कव की। एक ओर सावेस सार्थ है. स्वार्थ भरत का जिसमें परा। और दसरी ओर कार्य है प्रमुका, जो अब भी कि अधरा‼ इधर अहा कर्तव्य अटल - सा. उधर प्रेम की ऑस्ट्रें तर हैं। सेवक-धर्म और प्रमु-इच्छा, समझ सके क्या मागर नर हैं। प्रभ का हो सान्तिभ्य सदा ही. इस्से बढ सखकोष कहाँ है। इस सुखकोष-याचना में, पर, प्रभुका ही सन्तोप कहाँ है !! करू की बहु गुरुतर प्रभ वाणी. आज त्रियों की चर्च यह। प्रभु इच्छा ही सेवक-कृति हो . मानी हुई भक्ति-अर्ची यह।

भरदात सकेत मार्थका. गाँखी की धारन शैली वह । एक - समन्वित शष्ट - अभिमुखी, वन्य द्याति भूपर पैकी वह। च सःचत्री - सी क्रमग्र आई. और गई ऐसी वह वार्ती। आ।सर हट की सद चारों ने, साई परी पूरी मार्ते। प्रेम, विजय, नय निया ने मिल, दिया सहारा उन्हें उठाया। शात हाई अवर की रहरें. धन्द-स्राप्त बढ बाहर आया। रकों हमी सबकी प्रणाम कर. नाचे ही हम अपने हाले। स्तेहसिंघको उसमें रोके. और इण्ड पर गिरा सँमाले. पर पर में रोमाच आई कर. शब्द शब्द में भर खर कातर। बोले भरत, समुस्यित होकर, कर्तुंग्रें की अधिधारा पर "गहजन के रहते में रोहें! आह ! दूसह यह मार उठाऊँ । निक अधिकाषाओं का अपने हार्थी ही सहार स्वाऊँ 🕻 किंद्र इंभा अदेश, विवश हूँ, उर पर सीसी वज्र सहँगा। जिसे न सपने में चाहा था. इस मुख से वह बात कहूँगा।

### वरुदेवप्रसाद मिन

मझ अनुचर की अभिलापा क्या. प्रम - इच्छा अभिलाया मेरी। प्रमुको जो सङ्कोच दिलाने, कभी न हो वह भाषा मेरी। लान चुका हैं प्रमुकी इच्छा. पय विपरीत गहें मैं कैसे। रोम-रोम जिसका कहता था, शय पह बात कहूँ मैं कैसे। अवध और मिथिला के वासी. सकल परिस्थित देखारी हैं। प्रमुका विश्वरूप, बन्यों की ज्ञागति में से लेख रहे हैं। मुनियों ने, मिथिलेश्वर ने जो, निर्णय का सेवेत यताया। भार्नेगा मैं घन्य खतः को. उतना भी यदि प्रमुको भाषा। सानकृल स्वामी हैं सन्मुख, और कलद्र प्रला है सारा। किन्तु क्टोर धर्म सैवक का, जिसमें स्वार्थ सभी विष हारा ! उनकी इच्छा है कि अवध में. मैं विरहातुर दिवस दिताऊँ। तव में कैसे कहें. चर्ले, वे. अवघ, कि मैं ही बन को जाऊँ! शशि ने जल में लहर उठावर. र्खीचा, मागर में विखराया। प्रमुने भाव दासके उरका -श्रीचा, जग मर में विश्वराया l

पर अब उन विखरे मार्थी में . श्रीचा ही निज शीवलवा छाये। उर हो उत्तेषक का चेसा. बह दुल दे या सुल पहेंचाये। थाया था अपनी इच्छा छ . बाऊँगा प्रभु-इच्छा लेकर। मैने क्या क्या आज न पाया. इस बन में अपनापन देकर। राज्य उन्होंका यहाँ वहाँ भी . में वो देवल आशकारी। चौदह वर्ष घरोहर सँमले. बल-संबल पाऊँ दुलहारी । चरण पेठ कहणा निधान के. ाहें सदा आँखों के आगे**।** में समझुँबा प्रभुपद् पक्ज ही हैं सिहासन पर जागे। उनसे को प्रेरणा मिलेगी. तदनक्छ सर्व कार्य करूँगा। उन्हें अवधि आधार जानकर, उन पर नित्य निछावर हैंगा ! आशीर्वाद मिले यह जिससे. प्रमु में जीवन-छोत मिला हैं। उनके छिए उन्होंकी चीजें. पा उनका आदेश, सँमाल्री। फुले पले जगत यह उनका. इसोलिए, इस. प्यार करूँ मैं। और अवधि क्यों ही पूरी हो. सारा भार उतार वह में।" 

#### ऊमिला का सागर

ूर जार्फिल का लगर का , देह महल में कद हुई यो, पर न निकद विरह-निर्तर या । भरी हमों ने जल भागरें, घन्द सन्द करणा-कातर या । किन्तु माण्डवी को तो आहीं का मरना भी विवतर या । किन्तु माण्डवी को तो आहीं का मरना भी विवतर या । विश्व है रावेश, चक्कोरे पर न उपर निज नयन उठाये , विश्व प्राप्त को को है, पर न कमिलनी मोद मनाये । या वधनत ऑलो के आगे, पर कोलित ही विक का स्वर या , अहह ! माडवी को तो आहीं का मरना भी विवतर या । जो है दूर उधीकी आगा रसकर मन समझाया जाये , समझ सराहुँ में उस न को, पात रहे पर पात न आये । किल्ल-विरह की बात न निलमें, स्वतः प्यास उठना हुमेंर या , अहह ! माडवी को तो आहीं का मरना भी विवतर या ।

# सुभद्राकुमारी चौहान।

क्योंमी की राजी की समाधि इस समाधि में छिपी हई है. प्रक राख की देवी। जल कर जिसने स्वतन्त्रताकी. दिव्य आस्ती पेती। यह समाधि, यह लघ समाधि है . झाँसी की रानी की। सन्तम होहात्यही यही है. रुहमी मतदानी की।। यहीं कहीं पर विलाद गई वह. भग्न विजय - माला - सी I उसके पूल यहाँ सञ्चित हैं, है यह स्मति - शाला - सी ध सहै बार पर बार अन्त तक . लडी वीर वाला-सी। भाइति-सी गिर चढी चिता पर . चमक उठी ज्वाला-सी‼ यद जाता है मान बीर का . रण में बिल होने हैं। मस्यवती होती सोने की, भरम यथा सोने है। राजी से भी अधिक हमें अब , यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतन्त्रता की , आशा की चिनगारी II

## सुमद्राङ्गमारो चौहान

इससे भी सन्दर समाधियाँ. हम बन में हैं पाते। लनहीं गाया पर निशीय में . सद बन्द्र ही गावे॥ पर कवियों की असर शिया में . इसकी अमिट कहानी। स्नेह और मदा से गाती. है क्षेत्री की बाली। बन्देले इरवोटी के मस . इमने सुनी वहानी है खब छड़ी मरदानी बह थी. झाँसी बाही रानी 11 यह समाधि, यह विर समाधि है . शाँसी की रानी की! व्यक्तिम सीराख्ये यसे है.

म्हाँसं की राती हिंदासन दिल बढ़े, सबसेवों ने मुद्रूये वानों यो , बुद्दे मारत में भी साची दिर है मंदी बसानी यी , गुमी हुई शाबादों की कोमत स्दर्भ रहवानों यो , दूर हिर्मी को करने की स्वयं मन में ठानी यी , समक बढ़ी हम स्थायन में ,

स्दर्भ मरदानी की है

बह तटकार दुसनो थी,
बुदैटे राकोटी के पूर्व
रमने दुनी कहानी यी—
लूद टरी महीनी वह ठी,
झाँसी बाटी रानी थी।

## सुभद्राकुमारी चौद्दान

कानपूर के नाना की, गुहँबोली बहन 'छनीली' यी, इस्मीबाई नाम, पिता की बह सन्तान अकेटी यी, नाना के सँग पदती थी बह, नाना के सँग खेली थी, बस्की ढाल, कुषाण कटारी उनकी यही सहेली यी,

चीर शिकाजी की गामार्थे उसको बाद कदानी यी , सुन्देले इरवोधों के सुईं इसने सुनी पहानी थी--सुब स्टी गदी यह तो सुंस सार्थ गती यी ।

स्थ्यी थी या दुर्गा यी वह स्वयम् वीरता की शवतार , देल मराठे पुछकित होते उनकी तकवारों के बार , नकडी युद्ध-युद्ध की रचना और सेलना स्व शिकार , ठैन्य पेरता, दुर्गे तोइना ये थे उनके प्रिय सिकबार , महाराष्ट्रक-देशें उनकी

(राष्ट्रकुरू-दया उधका भी शाराच्य मवाती थी। बुन्देले हरशालें के मुहँ हमने सुनी कहाती थी— सूब लडी महीती वह वो हमेरी शासी रासी थी।

हुई बीरता की वैमव के साथ समाई झाँसी में, व्याह हुआ रानी वन आवी टर्मोवाई झाँसी में, राज महरू में बजी बचाई खुदायों ठायीं झाँसी में, पुमट कुरदेशें की बिरदाबृहि सी वह आई झाँसी में,

## सुभद्राङुमारी चौद्दान

विशा ने अर्जुन को पाया ,

शिव से मिली मकानी थी !

बुल्देले इरवोर्ल के मुद्दें

हमने सुनी कहानी थी —

स्व लड़ी मर्दानी वह हो ।

श्रीसी वाली रानी थी !

उदित हुआ ग्रीमाग्य, मुदित महलों में उलियाओं छायी , फिन्तु काल-गति चुपके चुपके काली प्रश पेर लायी , तीर प्रकाने वाले कर में उठे पूर्वियों कब मार्थी ! रानी विषवा हुई, हाय !विष को भी नहीं दया आयी , निस्मतान मेरे राजा शी रानी शोक-समानी थी , हुन्देले हरदोलों के मुहँ

बुन्देके इस्बोकों के मुद्दें इसने छुनों कहानी थीं— स्दर कडी मर्दोनी वह तो हाँगी बाकी रानी थीं।

इता दोप बाँधी का तन दश्हीजी मन में इरपाया , राज्य इदप करमें ना उक्ते यह अच्छा अम्रहर पाया , फीरन फीज मेज दुगे पर अपना झंदा फहराया , झावारिस का बारिस समकर जिटिश राज्य झाँकी आया , असुपूर्ण रानी ने देखा

भुपूर्ण राजी ने देखा शाँछी दुई विराजी थी। सुन्देछे इरबोक्षों के मुहूँ इसने सुनी दहानी थी— सूद कड़ी मदीनी यह तो हाँसी बास्तो राजी सी। शतुन्य विनय नहीं कुनती है, विषट शासकों की नाया , व्यापारी यन दया चाहता या जब यह मारत वात्या , इन्हरीजी ने पैर पर्यार व्याप ने पष्ट गई कापा , राजाओं नव्याची को भी उनने पैरी दुकराया , राजी दाधी बनी, बनी यह

हाती क्षत्र महरानी थी। बुन्देले हरक्षेत्रों के मुद्दें हमने मुनी कहानी थी— राज कही मद्दिनी यह तो काँधी खाली शनी थी।

हिनी राजपानी देश्ही की, छलनऊ छीना बाती-बाद , कैंद पेशबा या बिठ्द में, हुआ नागपुर का भी बाद , उदेपुर, वेजीर, चलाय, कर्नोटक की कौन बिद्यात है अब कि हिन्म पंजाब हार पर अभी हुआ या बळ-निपाद , बंगाने महाच आदि की

भो तो वहां कहानी थी।
सुन्देले हरवोलों के गुहूँ
हमने सुनी कहानी थी—
सुव लडी मदीनी वह तो
सीसी मानी गानी थी।

रानी रोमी रिनवार्ग में, बेगम गम से थीं बेजर, उनके गरने कपदे विकते में कलकत्ते के बाजर, सरे-आम नीलाम जपदे के केंग्रेजों के अखबार, 'नागपूर के केवर के को' 'छलवऊ के को नीलस हार'

# सुभद्राकुमारी चौहान

यों परदे की इन्जत वरदेशी के हाय विकासी यी। सुन्देले हरवालों के मुद्दें इमने सुनी कहानी यी— सूद लड़ी मर्दोनी वह दों श्रांकी वाला रानी यी।

क्कटियों में थी विषम बेदना, महलों में आहत अपमान , बीर सैनिकी के मन में था अपने पुरखों का अभिमान , नाना धुन्धू पन्त पैदाबा बुटा रहा या सर सामान , बहन छवीली ने रण-चंडो का कर दिया प्रकट आहान !

हुआ यश्च प्रारम्भ उन्हें तो सोयी ज्योति जगानी थी। सुन्देलो इरक्षेष्ठों के हुई हमने सुनी कहानो थी— सुद नदी मदीनी वह तो हाँसी खाळी राजी थी।

महर्डों ने दी आम, क्षोपडी ने श्वाला सुल्याई थी, यह सरतन्त्रता की विनगारी शन्तरतम से आयो थी। झाँसी बेती, दिस्ही बेती, लस्तन्त लग्टें छायी थी, मेरड, कानपूर, पटना ने मारी यूम मचायी थी, जयलपूर, कोल्हापुर में मी

कुछ हरुचड उक्तानों यो , झन्देरें दरबोडों के सुहँ हमने सुनी कहानी थी— स्व छडी मर्दानी वह तो सॉंसी बाडी रानी यो !

### सुभद्राकुमारी चौहान

इस स्वतन्त्रता महायह में कई बीरवर आये काम , नाना पुन्यून्य, वॉतिया, चद्वर अजीमुक्का सरनाम , शहमद्वाह मीलबी, ठाइर कुँबर्रिड सैनिक आमाना , भारत के इतिहास नाम में अमर रहेंगे जिनके नाम , लेकिन आज तुम कहशाती उनकी जो कुरवानी थी , गुन्देके हरवोलों के मुद्दें

उनकी जो क्रूरवानी थी, शुन्देछे इरवीकों के ग्रहें इसने शुनी बहानी थी— ख्व छड़ी मर्दानी वह तो हाँसी वाली रानी यी।

इनको गाया छोड़, चर्ले इस झाँसी के मैदानों में , कहाँ खड़ी है लड़मीबाई मद बनी मदानों में , लेफिटनेंट बीकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में , रानी ने तलवार खाँच ही, हुआ इन्द्र असमानों में , जब्मी होकर बीकर माया , उसे लाजन देखनी थीं।

बुन्देले इरवोली के मुद्दें इसने मुनी नदानी थी— खून लड़ी मर्दीनी वह तो हाँही वाली रानी थी।

रानी बढी काळ्यी आयो कर श्री मोळ निरस्तर पार, योडा पककर गिरा भूमि पर, गया खर्ग तरकाळ विधार, यमुना तट पर अँग्रेजों ने फिर खाथी रानी से हार, विकसी रानी आगे चळदी, किया श्वाक्रियर पर अधिकार, र्रोप्रें के मित्र िंग्या ने होडी रहवानी थी, बुन्देले दरवोर्लों के सुर्वें इपने घुनी कहानी थी— स्वर डडी मर्दीनी वह हो स्रांखी बाली रानी थी।

विजय मिली, पर कैंग्रेजों की फिर केना थिर आयी यी, अब के जगरत दिसय समुख या, उसने नुहूँ की खायी थी, राना और मृत्रेश स्वयों यों ने सारी के देंग आयी थी, अब केन में उन दोनों ने मारी मार मचायी थी। पर की हो हो जा गया। पर अपने अने यानी थी, अब रानी थी, उन्हें हरवों के मुहूँ हमने सानी कहानी थी—

बुन्देजे इत्योमी के ग्रहें हमने ग्रानी कहानी पी— एव ट्यॉ नरीनी वह दो हर्गेंदी वाटी रानी यी I

तो भी रानी भार-काट कर चटती सनी हैन्य के पार, किन्तु शमने माल आपा, पा यह खंडट विप्त शदार । धोदा अला, न्या घोड़ा था, दतने में आ गये शखार, रानी एक धनु मुद्देने, होंने टरो बार-पर-बार, पायल होकर गिरी हिंदनी उसे बीरगीत पानी यो, बुन्देले इरहोस्टों के मुद्दें इस्ते हुनी कहानी यी—सूद कड़ी महीनी बह तो हांची सानी यो ।

रानी गयी विधार, चिता अब उसको दिव्य खबारो यो , मिला तेन हे तेन, तेन की बह क्यो अधिकारो यो , अमी उम्र दुक्त देहत को यो, मठुन नहीं अवतारी थी , इसको ओवित करने आई पन स्वत्नता-नाशी यो , दिला गई पय. विल्ला गयी

> हमकी वो बीख बिखानीयी, बन्देले हरवोलों के मुहँ हमने मुनी कहानी यो--खुद लडी मर्दानी वह वो मुग्ता बाली सानी यो स

माओ रानी । याद रहेंगे ये इतक मारतवाली,
यह तेरा बिक्टान बमावेगा स्वतन्त्रता अविनाती ,
होते चुप इतिहास, क्ष्मे समाई का चाहे कोती ,
हो सरमाती विजय, सिटा दे गालों ने खाहे हाती ,
तेरा स्मारक नू हो होगी ,
तु खुद अमिट निशानी थी ,
इन्देंने हरवोलों के दुई
इसने खुनी कहानी थी—
सूर कडी गरीनी यह वो
हाती बाको रानो यी ।

जिल्लगों वाला में वसनत यहाँ कोकिला नहीं, काक हैं योर मचाते , काले काले कीट, प्रसर का भ्रम उपनाते ! किन्यों भी अपविद्यों, मिली हैं बंटक कुल है , वे पीचे. वे पुष्प पुष्क हैं अपना खरने !

## सुभद्राङ्गमारी चौदान

परिमल-हीन पराग दागसा बना पहा है, हा । यह प्याया बाग खन से सना पड़ा है । आओ, प्रिय ऋतुराज ! किन्तु घीरे है आना , यह है कोफ-स्थान यहाँ मत कोर मचाना । बाग चले. पर मन्द्र नाल से उसे चलाना . दख की आहें सङ्ग उद्दाकर मत ले जाना। कोक्षिल गावे. किन्तु सम रोने का गावे. भ्रमर करे गंजार, कष्ट की कथा सनावे। लाता सँग में पुण, न ही वे अधिक सजीते . तो सगन्य मी मन्द, ओस से कुछ कुछ गोले ! किन्त न तम उपहार मान आकर द्वरमाना . स्मृति में एजा-हेत यहाँ गाँदे विखराना । कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा-खाकर . वित्याँ उनके लिए गिराना योडी लाकर। आशाओं से मरे हृदय भी किन कुए हैं, अपने प्रिय परिवार-देश से भिन्न इए हैं। दुछ कियाँ अधितली यहाँ इस्टिए चढाना . करके उनकी याद अभू के ओस बहाना। तहप तहप कर बुद मरे हैं गोली साकर. शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा दैना तुम जाकर । यह सब करना, किन्तु बहुत घोरे से आना . यह दे शोक सान, यहाँ मत छोर मचाना ।

मेरा बचपन भार बार शार्वा ई ग्रुटको मधुर याद बचपन तेरी, गया, छे गया द्वीबन की स्वर्वे महा खुडी मेरी।

## सुभद्राकुषारी चौहान

चिन्ता (इत खेल्ना-खाना वह फिरना निर्भय स्वप्छन्द . कैसे भरा जा सकता है बचपन का शतिलत आसन्द। ऊँच नीचका ज्ञान नहीं या ख आ छत किसने जानी. यनी हुई थी अहा ! होपडी और चीयरों में रानी। किये दूध के कुल्ले मैंने चूस अँगुठा मुखा पिया. किल्कारी कस्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। रोना और मचल जाना भी क्या आनन्द दिखातेथे. बद्दे बद्दे मोती है आँह्य चयमाहा पहुनाते थे। मैं रोयी, माँ काम छोडकर थायी, मुझको उठा हिया, शाद यों छ कर चुम चुम मीछै गार्टी को सुखादिया। दादा ने चन्दा दिखहाया, नेत्र - नीर द्रत दमक उठे, धुली हुई मुसकान देल कर सबके चेहरे चमक उद्दे। बह सुल का शामाज्य छोडकर , में भववाली बढी हुई, द्वटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौढ द्वार पर खडी हुई।

हाजमरी ऑस मी भेरी

मन में उमेंग रेंगीकी मी,
तान रहीको भी कानों में
चंक छैठ - उपीकी भी।
दिल में एक जुमननी मी

मह दुनिया हव अठवेठी भी,
मन में एक पहेटी मी

मैं हवड़े बीच अदेटी मी।
मिला, कोजती मी लिएको है

बयमन ! टगा दिया देने,

स्तरे ! जवानी के फन्दे में मुझको पैंसा दिया तूने !

स्व मिस्याँ उसकी भी देखीं उसकी खुशियाँ न्यारी हैं,

ध्यारी, प्रीतम की रॅंग-रिहर्यों की स्मृतियाँ भी ध्यारी हैं। माना कैंने सुवा-काल का

सीवन सूद निरासा है, आकांका, पुरुषार्य, ज्ञानका

उदय मोहने वाला है। किन्तु यहाँ झंझट है भारी

किन्तु यहा संशट र नाप युद्ध - क्षेत्र संशार दना, चिन्ता के चकर में पड्कर

बीवन मी है मार बना।

आ बाबचपन । एक बार फिर दे दे अपनी निर्मेंड द्यान्ति , इयाकुछ स्पर्धा मिस्राने बाली

यह अपनी प्राकृत विभान्ति **!** 

धह भोली सी मधर सरल्दा वह प्यारा बीवन निष्पाप . क्या पिर आकर मिटा सरेगा त मेरे मन का स्ताप ! में बचपन को झठा रहायी बाल उठी विटिया मेरी. नन्दन बनसी पूछ उठीयह छोटी-सी कटिया मेरी I 'माँ ओ' यह कर बला रही थी भिन्ने स्ताकर आयी थी. क क महें में क क लिये डाय में मझे खिलाने आयी थी। पुलक रहेथे अद्ग हर्गों में कीतहरू या छलक रहा, मुहेँ पर थी आहाद लालिया विजय-गर्वे था शब्क रहा। मैंने पता "यह क्या लायी !" योल उठी वह "माँ, काओ", ह्या प्रकृतित हृदय खुशी से मैंने कहा-"द्वारी खाओ।" पाया मैंने बचपन क्रि से यचपन येटी यन आया. उसकी मनल मर्ति देखकर मुहामें नव जीवन आया । मैं भी उसके साथ खेलती खादी हैं, द्वसवाती हैं। भिछक्र उछके साथ स्वय मैं भी वसी वन बाठी हैं।

िक्षे क्षोजती यी बर्धी है अब आकर उसको पाया, भागगया या मुझे छोदकर बह बचपन फिर है आया।

### इसका रोना

ह्म कहते हो सुसको इसका रोना नहीं सुहाता है. मैं कहती हैं इस रोने से अनपस सख छा जाता है। सच कहती हैं इस रोने की छवि को जरा निहारोगे 1 बड़ी-बड़ी आँग की चुँदों पर मकाविल बारोगे। ये न हें से ऑठ और यह लम्बी-सी सिसकी देखो . यह छोटा-सा गला और यह गड़री-सी हिचकी टेखो । कैसी करणा-जनक दृष्टि है ! हृदय उम्रह कर आया है ! आत्मीयता के यह सोवे भाव जगाकर लाया है। हैंसी बाहरो चहल पहल को हो प्रायः दरसाती है . पर रोने में अन्तरतम तक की इलवल मच जाती है। जिससे सोई हुई आत्मा जागत हो अवलाती है। छटे हए किसी साथी को अपने पास अस्ताती है। में तुनती हूँ कोई मेरा मुशको कहीं बुलाता है, . जिसकी कहणा-पूर्ण चील से मेरा केवल नाता है। मेरे उत्पर वह निर्मंद है खाने, पीने, सीने में जीवन की पत्येक किया में हुँसने में क्यों रोने में। में हूँ उसकी प्रकृति-सङ्घिनी उसकी जन्म-प्रदाता हैं. यह मेरी प्यारी विडिया है, मैं ही उसकी भाता है। दुमको सुन कर चिद्र आती है, मुझको होता है अभिमान जैसे मक्तों की पुकार सुन गार्वित होते हैं भगवान।

### कदम्य का पेड

यह कदम्य का पैड अगर माँ, होता यमना तीरे मैं भी उस पर बैठ कन्द्रैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बॉमुरी तुम दो पैसे वाली. किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की शाली है दुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके-चुपके आता , उस नीची डाही से अम्मा, ऊँचे पर चढ जाता । बर्डी बैठ फिर बढे मजे से मैं बॉसरी बजाता. 'शम्मा-अम्मा' कह वंशी के स्वर में क्रमें बुखाता। मन मेरी वशी को माँ. तम इतनी खरा हो जाती. मुद्दे देखने काम छोडकर तुम बाहर तक आतीं। तमको आता देख बाँसरी रख मैं चुप हो जाता. क्तों में लिकर में धीरे से फिर बॉसरी बसाता। तम हो चकित देखतीं चारी ओर न मुझको पाती, तब ब्याकुल सी हो कदम्य के नीचे तक शा जाती। पदी का मर्गर खर सुन जब उत्तर आँख उठातीं, प्रमको ऊपर चढा देखकर कितनी घवरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डॉंटर्जी, कहती मीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता इँसकर वहतीं—"मुन्ना राजा, नीचे उत्तरों मेरे भैया ! तुम्हें मिटाई दूँगी, नये खिलौने मासन मिश्री दूध महाई दूँगी।" मैं हॅसदर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ जाता. एक बार "मों" कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता ! **कट्ट**त शुलाने पर भी माँ, जब मैं न उत्तर कर आता, तय माँ, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम अञ्चल पसार कर अम्माँ, यहीं पेड के नीचे, इंधर से कुछ विनती करती बैठी आँखें मीचे।

## सुभद्राङ्गमारी चौहान

तार्थे ध्यान में स्यां देश में धीर-धीर आता, और तारारे देशे अञ्चल के नीचे किन जाता। युग पदराकर ऑल खोल्ली फिर मी खुग हो जाती। बन अपने मुन्ने राजा को मोदी ही में पाती। हवी तरह युग खेला करते हमनुत्र धीर-धीर, मीं, करान का पेड़ कार पह होता युग्ना तीरे।

## इयामनारायण पाण्डेघ

🏏 "इस्दीघाटी का युद्ध"

साधन का हरित प्रभात रहा. अम्बर पर थी घनशोर घटा . फहराकर पक्त थिएकते थे, मन हरती थी यन मेर-स्या। पढ़ रही प्रदी झोंकी झिनझिन, पर्वत की हरी बनासी पर 'पी कहाँ' पदीहा दोल रहा, तरू-तरू की हाली-हाली पर 1 वारिद के उर में चभक-दमक, तह तह थी विजली तहक रही, रहरहकर जल या दरस रहा, रणधीर मुता यी फटक रही। चरती की प्यास बुलाने को वह घहर रही थी घन हेना. कोहू पीने के लिए खड़ी, यह इहर रही यी जन-येना। नम पर चम चम चारा चमकी, चम चम चमकी तहबार इधर , भैरव अमन्द धन नाद उधर दोनों दल को रखनार हथर। यह कह-कह वह यह कहक उठी. यह भीमनाह से तहक उठी . भीषण सगर की आग पदल, देरी सेना में भड़क उड़ी। डग-डग डग-डग रण के डके, मारू ने साथ अयर बाजे, टर - टप टप घोड़े कृद पहे, कट कट मतग के स्ट बाजे I कल कल कर उठी शत्र हैना, क्लिकार उठी, स्ल्कार उठी , असि म्यान विवर से निमल तुरत, अहि-नागन-सी फुफ हार उडी । फर फर फर फर फर पहर एठा. अक्रबर का अभिमानी नियान . बढ चला कटक लेकर अपार, मद-मस्त द्विरद पर मस्त-मान ! कोलाहरू पर कोलाहरू छन, यस्त्री को सुन सनकार प्रवस्त्र, मेवाह केसरी गरज उठा, सुनकर आरे की ललकार प्रवेल ! हर एकल्गि को माथ नवा, लोहा हैने चल पड़ाबीर, चैतक का चचल देग देख, या महा महारुज्जित समीर !

हर-हर कर अखिल महीतल की, शोणित से मर देनेवाली, रक्षतार बीर की तहुप उठी, अरि-इन्ट कतर देनेवाली । राणा का ओव मरा आनन, सुरव-समान चमचमा उठा, दन महाकाल का महाकाल, भीषण-भाला दमदमा उठा। मेरी प्रताप की बजी तुरत, बज चले दमाने घमर धमर, इस-धम रण के बाजे बाजे, बज चले नगारे धमर-धमर । कुछ घोदै पर, कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आये . कुछ हे बरछे दुछ हे माहे, कुछ द्वार से तरकस मर छाये। रण-पात्रा करते ही बोले, राणा की जय, राणा की जय, मेवाइ-स्थितही बोल उठे, शत बार महाराणा की जय। हर्स्योपारी के रण की लय, राणा प्रताप के प्रण की लय, सय जय मारत माता की जय, मेचाइ-देश-कण-कण की जय I हर एकविंग, हर एकविंग, बोला हर-हर अम्बर अनन्त , हिल गया अचल, भर गया तरत, इर-इर निनाद से दिग-दिगन्त । धनधोर घटा के बीच चमक, तद-तद नम पर तदिता तदकी, सनसन असि की सनकार इधर, कायर-दल की छाती भड़की । अब देरन यो वैशी-वन में, दावानछ के सम सूट पदे, इस तरह बीर सपटे उन पर, मानी हरि मृग पर टूट पहे। हायी सवार हायी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे, पर उनके द्याणित-मय मसक, अवनी पर मृत राजी पर ये । कर की असि ने आगे बढ़कर, संगर-मर्तग-सिर काट दिया . बाजी वद्यःखन गोम-गोम बर्फी ने भूतल पाट दिया ! गज गिरा, मरा पिडवान गिरा, इय कटकर गिरा, निशान गिरा , कोई छड़ता उचान गिरा, कोई छड़कर बळवान गिरा। शरके से द्वाल गिरा भू पर, बीला भट, भेरा द्वाल कहीं, मोणित का नाटा वह निक्टा, अवनी-अम्बर पर धूट कहाँ।

### त्रयामनारायण पाण्डेय

कोई करता था एक वमन, खिद यथा किसी मानव का तन, कट गया किसी का एक बाहु, कोई था सायक-विदानयन। तो भी रख प्राण हथेडी पर, वैरी-दल पर चटते ही थे, मरते कटते मिटते भी थे, पर राजपुत बटते ही थे।

### राणा की तलवार

चढ वेतक पर तस्वार उठा, रखता या भूतल - पानी को; राणा प्रताप सिर काटकाट, करता या सफल जवानी को।

> कड़कल सहती घीरण-गङ्गा, श्रारि-इल को हुद महाने की; तलबार बीर की नाव मनी, चटपट उस पार लगाने की।

वैरी-इल को स्टब्सर गिरी, वह नागिन सी फुफबार गिरी; या द्योर मौत से बचो, बची, सल्लार गिरी, तल्लार गिरी।

पैदल से हय दल, राज-दल में, छप-छप करती वह विकल गई, छण कहाँ गई कुछ पता न पिर, देखो चम-चम वह निकल गई।

क्षण इचर गई, क्षण उचर गई, क्षण चढी बाढ सी उतर गई, या प्रस्य, पमकती जिवर गई, क्षण बार हो गया किचर गई!

# **इयामनारायण पाण्डेद**

क्या अजब विदेषी नामिन मी , जिसके इसने में छहर नहीं , उतरी तन से मिट गये बीर , पैटा शरीर में बहर नहीं !

थी खुरी कहीं तलवार कहीं, वह दरछी-अधि-खरबार कहीं, वह आग कहीं, अंगार कहीं, दिजली यी कहीं, कटार कहीं।

रुइराती यी शिर काट-काट, बल खाती यी भू पाट-पाट, विखराती अवयव बाट-बाट, तनती यी सोइ चाट-घाट।

क्षण मीपण इलचल मचा-मचा , राणा-कर की तलवार बढ़ी , या शीर रक्त पीने की यह , रण - चंडी जीम पसार बढ़ी ।

## हृदयनारायण पाण्डेय

### विनका

कहाँ एक विनका, कहाँ एक सागर— न सागर ही जपना, न अपना किनारा ! यहा जा रहा है, निरुद्देश जीवन— मिला कर किसीको, किसी का सहारा !

यहा जा रहा है, यह जाएगा ही—

म बहुने के क्षतिरिक्त है कीर चारा ।

ये नाई हे तिनके का साहस्र तो देखो—

जिन्ह सँगा जाकर उद्धिका किनारा ॥

कोई चाह की एक शीमा बनादे! ये इतना-सा तिनका, ये सागर, किनारा !! उस बख के फूट ब्याटा मुखी-सा— हुआ हिम्ब, विस्काट से शैल दर का !

ह्यक्षाने को दावाधि की घोर लगड़ें, है दो भूँद आँद्य की सामर्प्य कितनी ! मगर—लोग कहते हैं क्यों एक तिनका भी. इने को देता कडा ही सहसा!

यह है ओस के चाटने का उपक्रम—

न भीगा मक्खल का प्याक्ष किनारा !!
कहाँ एक विनका, कहाँ एक धायर,

न सागर ही अपना. न अपना किनारा !!

## ऑस्

रोना निर्धन का धन है, रोना निर्बल का बल है, मजध्री की दुनियाँ में रोने का राज्य अटल है। यह प्राणों का गायन है, यह है मूकों की भाषा. आश्रय असहायजनी का, यह है इताश की आशा। असफलता से, जीवन हो, जब धोर युद्ध छिडता है . तब रोने की छाया में. आहत को सल मिलता है। पायन वॅटीका वर्षण जगको पावन कर देता. ऑस का मृद-आकर्षण उर को वश में कर लेता। ऑस है गढ प्रणय की ध्याख्या यत सरला टीका . इस अनवमन्त्रस के आगे तबनमध्यन्त्रस सब पीका । ऑस ही यगल हृदय में हृद्ध स्नेह-ग्रंथि ग्रय देता . ऑस ही प्रणय-जगत में उर-सागर को मण देता। ऑस ही प्रिय-स्वागत में उर हार चर्चाई का है, ऑप ही स्नेष्ट-जगत में उपहार बिटाई का है। परिचायक नव-स्नेह का विश्वास-चिह्न युग-उर का , इस मतलब की दुनियाँ में ऑस धन है सर पर का। जब नवल प्रेम के अंद्रुत ऑस से हैं सिच जाते. तब विस्तत परिवर्धित हो वे तह विशास बन जाते । गल कर गीले ऑस से पाधाण कलेजे कितने ! पानी-पानी हो करके छतते हैं छण में बहते। नव प्रखर निराधा के शर उर में जुभ विष बोते हैं. ऑसों के उष्णोदक से मुल बाब शान्त होते हैं। त्कानों से टकरा कर तरणी नल मना होती. नाविक की कातर आशा जब सिसक सिसक कर रोती।

## इष्यनारायण पाण्डेय

तव रोने की छहरों है हिस्ता प्रभु का विहासन , लाँद्र की जंजीरों में येंच आते क्या-निवेतन । हिस्त्या के जब आँद् हे मगदान स्तान कर लेते , तब कदमा-छोजनों हे छल उतका सब दुल रूर लेते । रा की मोली-गंगा में आँह, दन कर 'हरि आते' , हिस्त के पिछले पानी में के लिए में मोलान बद्धी-वन में पह दिस्द-विपाणिन ऑखियों यन मोगिन बद्धी-वन में । पा पिया हरीज-कलों ने वारिज-यन में बितान जल , कूँदी पूँदी बरलावा दरकाया करके छल-छल दिस्त स्वापी पुगकर अब मोती उगल रहें हैं । पि जाह पर्य उत्करी हैं उदने को मबह रहें हैं ।

# जयशङ्कर 'मसाद'

### देश हमारा

शह वह म्युम्प देश दमा ,
बहाँ वहूँ जनवान शिवित को मिलता एक वहारा |
स्तत वात्तरकार्म विभाग दर्—नाव रही तहित्रता मनोहर ,
दिश्ता जीवन हरियाजी पर—महत्व कुँड्रेंग सारा |
इहा सुरुष के पंत पकार—चीतत मन्य समेर सहरे ,
उहते स्ता कित ओर मुँ किये—स्मत नीह निज प्या ।
दशती जाँजी के बारक—पनेते जहाँ भरे कहणा जल ,
वहरं रुक्ताली अनना को—पास्त वहाँ कियाग ।
हैर्मुमा के उता वहरे—महती दुक्तालो सुत मेरे ,
महरू कुँबवे रहते वहर—जा हर रजनीमर तारा ।

### भारतवर्षे

धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बॉल, कर दी बन्द, इमी ने दिया शान्ति सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द। विजय देवल लोहे को नहीं, घर्म दी रही घरा पर धुम . भिन्न होकर रहते सम्राट दया दिल्लकाते घर-घर धूम। यवन को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की दृष्टि . मिला या स्वर्ण-भूमि को रतन शील की शिहल को भी सर्थि। किसी का इमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं. इमारी जन्मभूमि थी गरी, वहीं से इम आये थे नहीं। बातियों का उत्यान-पतन, ऑवियाँ, सदी, प्रचंड समीर, खदे देखा झेटा इंसते, प्रत्य में पले हुए इस बीर। चरित के पूत, भुजा में शक्त, नम्रतारही सदा समन्त, हृदय के गौरव में या गर्व, विशी को देख न धड़े वियन्त । हमारे सञ्जय में या दान, अधिय ये सदा हमारे देव . वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिशा में रहती थी टेव ( वही है रस. वहीं है देश, वही साहस है, बैसा शान, वही है शांत, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्थ-संवास ! जियें तो सदा उसी के लिये यही आभमान रहे, यह हवें, निछावर कर दें इस सर्वस्त. इसारा ध्यारा भारतवर्ष ।

### **छाडान-**गोत

हिमादि तुंग श्रंग के प्रदुद सुद मारती— स्वयं - प्रभा क्षुट्ट्यटा स्वतन्त्रता पुरासी—

"अमर्स बीरपुर हो, ६८-प्रतिष्ठ सीच हो , प्रयस्त पुण्य पंप है—बढ़े चलो बढ़े चलो।" असंस्य कीतिरासमाँ, विकोगं दिख्याह सी। सपूत मात्मूमि के— कको नहर साहसी। सराति सेना सिन्धु में—सुश्वदाति से बाजे, प्रवीर हो सपी परी—सुरे पूळी बहे पड़ी प्र

#### आरम कथा

मध्य गुन-गुना फर फह जाता कोन कहानी यह अपनी . मरक्षाकर गिर रहीं पत्तियाँ देखो कितनी आज छन्नी। इस राम्भीर अनन्त-नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास--यह हो. करते ही रहते हैं अपना व्यवस्थ महिन उपहास 1 तव भी कहते हो--कह डाट्सॅ हुर्बरुटा अपनी-बीली. हम सुनकर सुख पाओंगे, देखांगे-यह गागर रीक्षी किन कहीं ऐसा न हो कि तम ही स्वाफी करने वाले ---अपने को समसो, मेरा रह है अपनी मरने वाळे। यह विडम्पना ! अरी सरहते तेरी इँसी उडाऊँ मैं . भूले अपनी, या प्रवद्यता औरों की दिखलाऊँ मैं। उज्ज्वल गाया कैसे गाऊँ मध्र चाँदनी रातीं ही. भरे खिल बिला कर इँसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुल जिसका भैं स्तप्त देखकर जाग गया ! ह्यालिहन में आहे-आहे मुख्यमंबर जो भाग गया। बितके अरुण-क्योर्ली की मतवालो सन्दर छाया मैं. अत्यागिनो उपा लेवो यो नित सुदाग मधुमाया में। असकी स्मृति पाथेय बनी है यके प्रिक्त की पत्या की . सीवन को उधेड कर देखोंने क्यों मेरी कुन्याकी ।

बायार्गंकर 'मसाद'

स्तेटे के जीवन को कैसे यही क्यार्य आज कहूँ, स्वा यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता में मीन रहूँ। सुनकर क्या सुन मला करोये—मेरी भोली आत्म-कथा, स्त्राभी समय भी नहीं—यदी कोई है मेरी मीन स्पर्या।

छे चल वहाँ मुराबा देकर

डे चल वहीं भुलावा देवर, भेरे नाविक ! घीरे घीरे।

> बित निर्जन में सागर छहरी , अम्बर के कानों में गहरी— निरक्ष्य प्रेम कथा कहती हो , तज कोलाहल की अबनीरी

नहीं साँत सी जीवन छाया, दोले अपनी कोमल काया, नील नपन से हुलकाती हो, साराओं की पाँति घनी रे।

> जिस गम्भीर मधुर छाया मैं— विस्व चित्र पट चल माया मैं— विमुता विसु सी पदे दिखाई, इ.स.-मुख बाली सत्य बनी रे।

ष्यह वेदना मिटो विदाई !

आह् ! वेदना मिली विदाई ! मैंने भ्रम-वरा बीवन खंडात , मधुकरियों की मील इटाई !

> छरछर ये सम्या के भमकण, शांतु-ते गिरते ये प्रश्तिष ! मेरी यात्रा पर टेवी यी-नीरववा अनन्त ऑगहाई!

श्रामित स्त्रम की मधुमाया में , गहन-विषित की तक छाया में , परिक उनीरी धुति में किसने— यह पिहाम की तान उठाई।

> ह्मी समुख्य दोठ थी स्वकी, रही बचाये फिरती कवडी। मेरी आग्रा आह ! यावलो, रुने सो दो सक्ट कमाई।

चत्रकर मेरे जीवन रय पर, प्रत्यचल रहा अपने पप पर) मैंने निज दुवेल पर्वल पर, उसले हारी-होड़ स्वार्ट/

> सीटा हो यह अपनी पाती, मेरी करणा हा-द्वा साती! विस्व! न हैंभटेगी यह मुझते, इन्हें मन की सात गैंबाई!

धीति विभावरा जागरी भीती विभावरी जाग री! अम्बर एत्रस्ट में हुद्दो रही— स्वारायस्ट ऊपा नागरी। स्वग दुल दुल-पुल स्वा बात रहा, विश्वरूप पा सहस्व साल रहा,

हो यह हितन भी भर हाई— मधु मुद्दुल नवल रह गावरी। संघरी में तात अमंत्र पिये.

क्षप्रां मंद्राग अन्द्राप्य, शतकों में मन्त्रपत्र बन्द्र किये ---संबद्ध तक शोर्ड है आली !

त् अप्र तक शोई है आली। शाँखों में मरे विहास री!

लाज मरा मीन्दर्य हुम कन्द-दिरण के अन्दराल में , इक छिप कर चटते हो क्यों !

नत मसक गर्व वहन करदे, शैवन के धन, रस - कन दरवे,

हे लाग भरे सॉन्दर्ग! बतादो मीन बने रहते हा क्यों!

थवरों के मपुर कगारों में, कलकल वन की गुझारों में,

मधुस रता-सी यह हैंसी, वरछ अपनो पोंदे रहते हो क्यों !

देल विभ्रम की बीठ खडी, रजनगद्मा की कुछी खिडी—

व्यव सम्प्य मलय-आकुलत, इत्रुष्टक स्वत्रों, यो क्रियते हा वर्यों !

### मन्यानिङ

चल वसता वाटा अञ्चल से किस बातक सोरम में मता, शार्ती मलमानिल की लहर जब दिनकर होता है असत । मपुकर से का तर्मक्ष का लग्ने, विकार कर लगा नहीं के तर उस पर; चूसा रस वर्षों नहीं के कुलों का दे लोम का नारा ! हमें रहे तो अभी हाल से बने आवरण कुलों ने , अववव से महारा रहें तो वनवाला के हलों के। आधा देकर गले लगाया रहे न वे किर राके से, उन्हें हिलाया बहुकाया भी कियर उठाया सीके से, कुम्हलाए, एखे, ऐंटे किर गिरे अलगा हा बुलों से हो निश्वह ममाहत हाकर बुलुमाकर के बुलों से हैं निश्वह ममाहत हाकर बुलुमाकर के बुलों से हैं निश्वह ममाहत हाकर बुलुमाकर के बुलों से हो निश्वह ममाहत हाकर बुलुमाकर के बुलों से हो नह एल्च हा स्तार्वा से बुलों है किरा चात से वह सकर कर हो नह एल्च हा साम होते हैं के अवीत से मी अब दूर । दिल्ला दुआ उनकी सकर नह से हत निर्देशना का हरिहाल , तु अव 'आह' वनो सुमेगी उनके अवीगों के पात !

#### त्तारट

अल्हा की निष्य विकल्प विराहिणी की प्रवाही का ले अवलाय ,
मुखी सो रहे में इतने दिन, कैसे ह नीरर निकुरम्य !
वर्ष पहें पनी आव अचानक स्तरिम कानन का सहाय ,
और सल्द में भी मह चाला ! द्वारे हुए पनी किसका होता !
किस निदुर उन्हें हुत्तक में अने रहे दुम वर्क समान !
पियल रहे हो किस गानी से ! है कहणा के बीवन प्रान !
वर्षाल की स्पञ्चलता लेकर चातक का ले कहण विलार ,
सारा-शॉन्यू पीठ गयान के, रोते हो किस दुल से आप !
किस मानम निवि में न हुता या बह्यानल जिल्हो बन माय ,
प्रणह-यान्यर-कर से चटकर इस अमन्त ना करते माय !

क्यों जुगत् का दीप जहा, है पप में पुण होर आहोक । कित समापि पर बरसे ऑय कितना हूं यह शोतक वोक । एके प्रवाधी यनगारी से लोटे हो सन्यर गति से ; कित अतीत की प्रणय पिरासा जगती चपळा सी स्पृति से !

## ऑस्

जो घनीभत पीडा थी मस्तक में स्मृति - सी छाई इटिन में ऑस इनका यह आज यरहने आई। गेरे धन्दन में बजती क्या बीणा र-जो सनते हो धार्थी से इन ऑस के निज कहणा-पट बनते हो। शे-शेका सिसक दिसक कर कहता में करुण-कहानी। तम समन नोचते सनते करते जानी अनुजानी। में एक खाता जाता था मोडित वेसघ बल्हारी श वर के तार सिने थे तीस्त्री थी वान इमारी। झहा झकोर गर्जन था विजली थी. नीश्ट माला पाकर इस सून्य हृदय का स्वने आ देश द्वासा। क्ति जाती दनद घटार्ने कटिया पर आकर भेरी तम-चुर्व दरह जाता पा ता वाली संबंध संबेती। दिल्ली दाला पहने फिर महरूरती थी औरन में हाँ. सीन दरस करता या रस-बँद इमारे सन में! तम हथा से चिर सन्दर्श देरे इस निष्य दस के थे देवन सेवन-रुक्षो बस्यान बहित इस सन है। किटनो निर्देन रदनो से ਰਲੀ 🕏 ਟੀਸ ਤਸਵਿੰ स्टर्मेंडा को घरा है उद्भव उपहार चडाये! शौरव थ. नोचे आपे प्रिन्तम सिहने **को** मेरे में रठण उठा अक्टिन, देशे न्याँ स्वत्र स्वेरे। मध्यका दुवस्यती धी पड़ी देखा वह समझे परिचित-थे जाने कर के दुम क्री उधी क्षण इनको ! दरिचय राहा सब्दिधि हा देवे होता हिम्हर हे कार से ।कार्षे वार्ती मिलतो हैं गने सहर है।

मैं अपलक्ष इस सबसे से निरस्ता करता उस छवि को प्रतिभा हाली भा लाता कर देता दान सविविको। निर्झर सा झिर-झिर घरता माधवी-ङञ्ज छाया में चेतना बडी जाती थी हो मन्त्र - मुग्ध माया में । पतश्रद्ध या, झाड खड़े थे राली सी फ़लवारी में किस्ट्य नव इसम विद्यादर आये तम इस क्यारी में ! इाशि-मस पर घँषट हाले अन्तर में दीव दियाये जीवन की गाधरी में कीतहरू से तम आये। घन में सन्दर विजली धी विज्ञती में चपल चमक सी थाँची में बाडी पुतली पुतली में द्याम झलक सी । प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सहिर औंखों में थी एक ल्कोर हृदय में ची अलग रही राखों में। माना कि रूप-सीमा है सदरांतव चिर यौवन मं पर समा गरे थे, शेरे मन के निस्ताम गगन में रि

ष्ठावण्य - शेष्ठ राई स जिस पर वारी शेल्हारी उस कमनीयता कला की सबमा सी प्यारी - प्यारी !

### प्रलय हो छ।या

"चके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की सम्प्या है आज भी तो धृसर क्षितज में 1 धौर उस दिन तो . निर्द्धन दलिय देला रागमयी स<sup>्</sup>या से<del>--</del>-मीखती थी सौरम से भरी रगराल्याँ। दरागत वसी स्व--गुँबता था घीवरों की छोटी छोटी नावों है . मेरे उस यौवन के मालती मकल में . रंध खोजती थीं. रजनी की सीखी किरणें। उसे उक्ताने की-इँगने की। पागल हुई मैं अपनी ही मृद्यन्य है--कस्तरी मग जैही । पश्चिम जल्बि में . मेरी लहरीली नीली अलगावली समान हर्दे उटती थीं मानो चमने को मसको . और साँस लेता या सभीर मुझे छकर। मस्य भीला भैशव की स्फर्तियाँ दौद्रकर दर जा खड़ी हा हंसने लगी। मेरे तो. चरण हुए थे निजाइत मधु-भार से। इँसवी अन्दा-बालकार्ये अन्तरिय में

मेरी उस बीहा के मध अभिवेक में कत किए हैला हते । क्तानीयता थी सो समस्त गुजरात की क्षर्व प्रकार समित शहरुतिका में फर्के मदिर मार से धीं झको पटती। मन्दन की शत शत दिव्य यसम व तला ध्यप्तराये भाना वे समन्य की पतिहर्यों भा आहर चुम रही अहण अधर मेरा जिसमें स्वय ही मुसदान खिल पहती। सपरी की झनकार प्रशीमिली वादी थी च्याला शलक का काकी से I चैमे अन्तरिष्ठ की अर्हाणमा षो रहा दिगन्त ब्यापी सन्ध्या-सगीत को । कितनी सारकता घा रै हैने हसी झवनी मैं सख-रजनी की विश्वाम क्या सनती : जिसमें घी आजा श्रिप्राचा से मरी थी जो कामना के कमनीय मुदल प्रमोद में बीवन सरा की वह पहली ही प्यासी थी। <sup>9</sup> "आंपें सरी. देखा मैंन चरणों में होटती थी विश्व की विमद-साधा. और ये प्रणत वहीं गर्थर-महीप भी ! बह एक सच्या थी !" "श्यामा-सृष्टि युवती थी तारक खचित नीरपट परिधान था श्चांबर समन्त में

चम्र रही याँ सहसा की दीत मणियाँ-स्योति स्यो<sub>न</sub> हास सयो, चित्रल विलास सयो । क्राती की कीरे कीरे सरिवा जस स्थ यामिनी में मदक्ल महय पवन है है फुर्ली से मधर मरन्द-विन्द उसमें मिलाता था । चाँदनी के अंचल में . हरा-मश पुलिन अलम नोंद छे रहा । स ८ है स्टस्य-सी परखने को महाको ताकार्ते काँकती भी । गत शतदली का मूद्रित मधर गरत में नी-भीनो राम में बहाती लावण धारा । स्मर-वाशि किरणे . रहाँ कातो थी रम सन्द्रप्रस्त प्रणि को खिरचेता विजलती थी जिम देरे लीत कर । अनराग पर्णं या इटय उपहार में गुजरेश पाँवदे विजाते रहे पछकों है : तिरवे थे--मेरी अँगडाइयों की टहरों में ! पीते महरूत हो-भैरे इम अधिलेले आनन-सरोज का । कितना संदाय या. कैया अनुराग या है न्तिली खर्प मस्टिका की मुर्गमेत दस्टरी-सी गुर्जर के थाले में मरन्द वर्षा करती में "। "और परिवर्दन वह ! वितिज पर्टी को आंदोलित करती हुई नीन्त्रे मेच-माहा-मी

### लयशीकर 'प्रसाद'

नियमि नहीं थीं आई सहसा गगने में वहित विलास सी अचारी भीडें अपनी । "पावक-सरोवर में श्रवमृथ स्नान था शास्त्र सम्मान-यज्ञ की यह पूर्णाहित सना--- जिस दिन पश्चिनी का जल मरना सती के पवित्र आत्म गौरव की पण्य-गाथा गुँज उठी भारत के कोने कोने जिस दिन ; उन्नत हुआ था भार महिला-महत्व या । रम मेबाह के पश्चित्र बलिटान का क्रकित शास्त्रेक थाँव सोलता या का की । सोचने लगी थीं कह वधुयें, समारिकार्ये नीवन या शपने भविष्य नये हिर है : जमो दिन बींघने रुगी थी विवसय परसंत्रता । देव-मन्दिरों की मूत्र घण्टा-ध्वनि ਫ਼ਰੰਬਰ ਭਾਸ਼ੀ ਬੀ ਕਰ ਟੀਸ ਸੰਭੇਰ से काग उठी जीवन की छात भरी निदा से । मैं भी थी कमला. रूप-रानी गुजरात की । सोचती धी---पश्चिमी जली में स्वयं किन्त मैं जलाउँगी-यह दावानल प्राप्ता जिसमें सल्तान करे।

#### सञा

[ छावाम्दि रूपा और बद्ध स्त्र संवाद ]

"कोमल किसलय के अंचल में

नन्दीं किल्का पर्यो जिपती सी ;

गोधूली के धृमिल पट में

दीपक के स्वर में दिपती सी । -मंजल स्वर्मी की विस्मृति में

मन का उन्माद ।नखरता ज्यौ ।

सुरमित छहरीं की छाया में बच्छे का विभव विद्यारता क्यों :

बैसी ही माया में लिपटो

अधरी पर उँगली धरे हुए ;

भाषव के सरस दुन्हरू का ऑपों में पानी मरे हुए।

नीरव निशीय में छतिका सी तम कीन आ रही हो बढती है

क्षेमक बाईं फैलाये सी

आलियन का जादू पद्ती! किन इन्द्रमाल के फुलों से

लेकर सुद्दागकण राग मरे; सिर नीचा कर हो गूँथरही

माला जिससे मधु धार दरे!

पुरुष्टित कदम्ब की माला की पहना देती हो अन्तर में :

द्धक जाती है मन की डाछी अपनी फलभरता के दर में ।

वरदान सहस्र हो हाल रही नीली दिरणों से बना हवा : यह अंचल कितना इनका सा क्तिने सीस से सनाहआ। सय क्या योग से बतते हैं कोमरुता में बल खाती हैं. मैं सिमट बड़ी सी अपने में परिदास गीत सन पाती हैं। स्मित यन काती है तरछ हैंसी नयनी में भर कर गाँकपना : प्रस्पद्य देखती हैं सब जी वह बनता जाता है सपना। भेरे सन्त्री हैं। इस्तव हा र्संसर आँख जद सील रहा: बन्धग समोरी पर विस्ता था इवरावा सा डाङ रहा। ध्यमिलापा अपने यीवन में उठती उस सल के खागत को : सीवन धर के बल वैभव से एस्ट्रत करता दूरागत को 1 किरनी का उपत्र समेट लिया निसमा अवस्पन से चढती। रस के निर्झंद में घेंस कर मैं कानन्द-शिखर के प्रति चढती। छने में डिचक देखने में पटकें आँखी पर शुक्ती हैं: **च्टरव** परिहास मरी गैंजें अधरी तक सहसा दकती है।

' हैंबेत कर रही रोगरी नपदार बस्तवी सडी सी: मापा बन भौड़ी की क'की रेसा- सी भ्रम में पती रही। तम कीत १ इटच की पावरता र सरी स्टब्ब्स चेन कीं: सकाद सन्त के सिर्दे जीवन-वन से हा दोन रहीं।" रूप्ताकी सन्दी में ईंटडी. उत्काही साभव सेटी-सी: क्रमा प्रवेमा सुनगुरू खडी भद्धा का उत्तर देवी-की। "द्रतान चम्क्द हो दरे! काने मन का स्वकृत करो ! मैं इक पत्रद हैं से बड़ती टारो इंड होच विचर करें। सम्बन्धनी दिस-पंची हे कत्रव-कोलाइड साय हिने: विद्वतः की प्रथमी घरा बहती जिस्में उत्पद्द विदे ! स्पात कुंबन की भी दिस्से निल्से ही उपा की दादी: मेष्टा हहाग इठवाता हो देवी ही बिवर्ने हरिपछी। हो नपने का कस्तार दनः थनन्द-सम्बन्धः विक्रमः हो :

> बारती के बन-वैमत में बिरका रंबम न्यु स्कि-साही:

15

बो गैंज उठे फिर नह-नह में मर्चना समान मचलता-साः स्रोतों है सुँचे में शहर रमणीय रूप यन दलता-सा : नयनौसी नीलग्रकी धाटी जिस रह-घन से साजाती हो : बाद कोंघ कि जिससे अंतर की शीसकता श्रेटक पाती हो 1 हिस्कोल भरा हो ऋतर्पत का गोधली की सी समता हो : भागरण प्राप्त सा इंसता हो जिल्में मध्यक निल्हाता हो । हो चिकित निक्ल आई स्टब्स को अपने प्राची के धर है। रस नवल चांटका से बिहाले को मानस की रहरी पर है। पुर्दी की कोमल पंलदियाँ विखरे जिसके अभिनंदन में . मक्रंद मिलाती हो अपना खागत के अंद्रम-चंदन में। क्रोमल क्रिसल्य प्रधान व से जिल्ला जय-घोष स्नाते ही : निस्में इस सस मिल्डर मन के उत्सव - आनन्द मनाते ही ! रुक्ष वरदान चेतना का चौंदर्य क्रिके छद कहते हैं। बिस्में अनन्त अधिलाया के स्पने सब जाते रहते हैं।

### जयशंकर "भधार्"

मैं अभी सपल की पात्री हैं गौरव-महमा हैं सिखलाती : ठोकर जो स्मने बारी है उसको घीरे से समझाती! र्जे देव-मधि की रति रानो मिज पंचवाण से वंचित हो : बन आवर्जना-मर्ति दोना अपनी अद्धित की संचित हो। श्रविष्ठ रह गई अनुमय में थपनी अतीत असफलता-सी : हीहा दिलाम की खेद-भरी अवसादमयी अम-दलिता सी। मैं तिकी प्रतिकति सञाईँ मैं शालीनता सिखाती हैं: . सतवाली सुन्दरता पग में नपर-धी लिपट मनाती हैं। द्यादी बन सरह क्योरों में आँखों में अंजन-सी स्मती: मुंचित अलकी-सी ग्रॅंबराली मन की मरोर बन कर जगती। चंचल किशोर सन्दरता की में करती रहती रखवाछी: मैं यह इसकी-सी मसनल हैं जो बनती कानों की छाडी।" "हाँ ठीक, परन्त बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है ! इस निविड निशा में संसति की आलोकमयी रेखा क्या है!

बह आज समक्ष तो पाईं हैं में दर्यलता में नारी हैं: क्षवयत्र की सुन्दर कोमलता छेकर मैं स्वते डारीडें। पर ग्रन भी क्यों इतना दीला अपने ही होता जाता है। वनव्याम-लंड सी ऑपों में क्यों सहसा जल भर आता है ! सर्वेक समर्पण काने की विश्वास महा तद स्वया में : चपचाप पड़ी रहने की क्यों भमता जयती है साया में ! द्वाया-पथ में तारक-चति-सी क्षिल-मिल करने की मधु-लीला : ध्यभिनय करती स्यों इस मन में कोमल निरीहता धम शीला ! निस्सैंबल होकर तिरती हैं इस मानस को गहराई में: चाइती नहीं जागरण कभी सपने की इस सबराई में। नारी जीवन का चित्र यही ध्या विकल रंग मर देती हो : अस्कट देग्वा की सीमामें आकार कला को देवी**हो**! इकती हूँ और टहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती: पाली-सीकोई अन्तर में मैठी जैसे अनुदिन **ब**कती।

मैं क्षमी तोलने का करती व्यक्तार स्वयं तल जाती है : भूज लता पँसा कर नर तक से ब्रहेसी झोंके खाती हैं। इस अर्पण में कछ और नहीं केवल सत्सर्ग छलकता है: मैं दे दें और न फिरक उन्हें इतना ही सरल झलकता है।" <sup>41</sup>क्या कहती हो ठहरो नारी ! सक्त- कथ जल से अपने : द्वम दान कर चुकी पहले ही श्रीवन के सोने से सपने I सारी किम केवल धटाहा विश्वास - रवत-नग-पग-तल में : पीयप-स्रोत सावदाकरो जीवन के सन्दर समतद्य में ! देवी की विजय, दानवी की हारी का होता युद्ध रहा: संपर्धं सदा उर-अंतर में सीवित रह नित्य विरुद्ध रहा ! र्थोंस से भीरो शचल पर मन का सब कुठ रखना होगा: नामको अपनी स्मित्रे का से

यह सधि-पत्र लिखना होगा।"

# रहस्य त्रिदिय विदव, शास्त्रेक-विद भी

तीन दिखाई पढे अलग है : त्रिभवन के प्रतिनिधि ये भानो वे अनुमिल ये किन्तु सज्ज्ञा थे । मनुने पूछा, "कौन नये प्रह ये हैं. अदे मुझे बताओ : मैं किस लाक बीच पहेंचा. इस इन्द्रजाल से मझे बचाओ । ''इस त्रिकोण के सध्य विन्द तस शक्ति विपल-धमता वाले ये : एक एक को स्थित हो देखो इच्छा, झान, किया वाले ये 1 बह देखी रागारण है जो क्या के वन्दक सासन्दर: द्वायामय कमनीय क्लेवर भावमधी एतिमा का मन्द्रिय । द्यब्द, स्पर्ध, रस, रूप, ग्रंध की पारदर्शिनी सुघड पुतलियाँ . चारी ओर नत्य करती द्यो रूपवती रंगीन विवस्तियाँ । इस कुसुमाकर के कानन के क्षरण पराग पटल छाया में : रहरातीं सोतीं जगतीं थे रूपनी भाव भरी माया में 1

बह संगीताताक श्वति इनकी कोगल ऑगहाई है हैती : मादकता की लहर उठा कर क्षपना अभ्यर तर कर देती। आर्लिंगन-सी मध्र प्रेरणा छ लेती. फिर सिहरन बनती : नव अलम्ब्रपा की भीडा-सी खुल जाती है, फिर का मुँदती ! यह जीवन की मध्य भूमि है रस घारा से खिचित होती . मधर सालगा की सहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती। जिसके तट पर वियत-कण से मनोहारिणी आकृति वाले , छायामय सुधमा में विद्वल विचर रहे सुन्दर मतवाले । सुमन-संकुलित भूमि-रंभ से मधुर गंध उठती रस-भीनी . वाष्य अह्दय फुहारे इसमें छूट रहे, रड धूँरे झीनो । धूम रही है यहाँ चतुर्दिक चल चित्रों-सी ससुति-छाया ; जिम आलोक-विन्दु को धेरे वह यैठी मुस्त्याती माया। भाव-चक यह चला रही है इच्छा की स्थ-नामि घुमती . नव रह मरी अराएं अविरह . चनवारु का चकित चूनतीं।

यहाँ मनोमय विदव वर रहा शयारण चेतन उपासना . माया शस्य यही परिवासी पाडा विसायर जीव पॉसना । ये अशरीरी रूप, सम्म से बेबल वर्ण गंच में फले : रत अफरियों की तालों के मचल रहे हैं सुन्दर झुले। भाव-भनिका इसी लोक की जननी है सद पण्य पाप की : दसते सव. खभाव प्रतिकृति वन गळ ज्वाला से मधुर ताप की । नियमस्यो उलझन-लतिका का भाव-विद्याप से आ कर मिलना : की बत-वन की बनी समस्या थाद्या नभर्मुमी का खिलना । चिर वर्धत का यह उदगम है पतझर होता एक ओर है : समृत-इलाइल यहाँ मिले हैं सस-दल बँघते. एक होर हैं।" "सन्दर यह तुमने दिखलाया किन्तु कीन वह स्याम देश है। कामायनी ! यताव्या उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है !" "मन् यह स्यामल कमें छोक है धुँचला इ.उ. इ.उ. अधकार-सा : स्थन हो रहा अविशाद यह देश महिन देधम धार-धा ।

कर्म-चत्र-श धम रहा है यह गोलक, बन नियति-प्रेरणा : सबके पोछे लगी हुई है कोई व्याकत नयी एएणा । भम-भय कालाइल, पीड़न-भय विकल प्रवर्तन महायेत का : क्षण भर भी (बश्राम नहीं है प्राण दास है किया-तंत्र का 1 भावनाव्य के सकल मानसिक मुख यो दल में बदल रहे हैं : हिंसा गर्वोस्तत हारों में ये भक्दे अग टाल खे हैं। ये मीतिक सदेह कुछ करके जीवित रहना यहाँ चाहते : भाव-राष्ट्र के निश्म यहाँ पर दंड बने हैं, सब कराहते ! करते हैं संतोध नहीं, हैं जैमे कहाग्रात-पेनिनमे प्रति क्षण करते हो जाते हैं भीति-विवश ये सद केंपित-से । नियति चलाती वर्धेन्यक यह तृष्णा-जनित ममस्य-वासना : पाणिपादसय पंच-भूत की यहाँ हो रही है उपासना 1 यहाँ सतत संवर्ष, विषळता कोलाइल का यहाँ शज है : अंधकार में दौड़ लग रही `मतवाला यह सब समाज है।

स्यल हो रहे रूप बना कर कमी की भीवण परिणति है : शाकाशा की तीव विपासा । ममता की धह निर्मंग गति है। यहाँ ज्ञासमारेट घापणा विजयी की हंकार सुनाती: यहाँ भरा से विकल दलित को पटतळ में किए किए शिक्षांती ! यहाँ लिये टायित्व वर्भ का उन्नति करने के मतवाले . बला बलाकर पृष्ट पहरहे दुल कर बढ़ने वाले छाले । यहाँ शक्षिकत विषय विभव सब मरीचिका-से दीख पह रहे : भाग्यवात दत श्रुणक भोग्र के वै विलीन, ये पुनः गड रहे। बही लालमा यहाँ स्यग्न की श्रपराधी की म्बीक सियनती : र्थंघ केला से परिचालित कर्ती में करते सिज गिनती। पाण सन्त्र की सध्य साध्या जल. हिम उपल यहाँ है बनता : प्यासे घायल हो जल जाते मर सर कर जीते ही बनता। यहाँ भील-लोहित प्वाला कुछ बलागलाका (नियदालती: चोट सहन कर दक्तने वाली षातु, म जिल्हो मृत्यु साहती ।

क्यों के घन नाद कर रहे तट कहीं को सहज गिराती : प्रावित करती वन वंबी की स्टब्य-प्राप्ति-स<sup>र्</sup>रता वह जाती ॥<sup>33</sup> "बस ! अब और न इसे दिखा द यह अति भीषण कर्म जगत है : असे ! वह उपवल कैसा है जैसी पुंजी-भूत रजन है।" <sup>(र</sup>व्रियतम ! यह तो ज्ञान-क्षेत्र है सल दल से है उदासीनता ; यहाँ न्याय निर्मेम, चलता है वृद्धि-चनः, जिस्में न दोनता I अस्ति-नास्ति का भेद, निरंकुश करते ये अणुतर्क युक्ति है : ये निस्तंग, विन्तु कर छैते मुछ संबन्ध विचान गुक्ति है । यहाँ प्राप्य मिलता है वेवल तृति नहीं, कर भेद बॉटती ; मुद्धि, विभृति सकल सिम्ता-सी ध्यास लगी है ओस चाटती । म्याय, तपस, ऐदवर्य में परो ये प्राणी चमकीले सगते : इस निदाध मरु में, सूखे से स्रोतों के तट जैसे जगने। ग्रनोभाव से कार्य-कर्म का सम-तोलन में दत्त चित्त है : ये निस्पद्द न्यायासन वाले चूक न सकते तनिक वित्त से । क्षपना परिभित पात्र लिये ये बॅंद बॅंद वाले निर्झर से : भारत शहे हैं शीवन का रस बैट यहाँ पर अजर अमर-से । यहाँ विभाउन धर्म तला का अधिकारी की व्याख्या करता : यह निरीष्ट, पर कुछ पा कर ही थ्यानी दीसी साँसं भाना । उत्तमता इनका निजम्ब है बान्त्रज्ञ वाले सर-सा देखो : जीवन मध एकत्र कर रहीं उन अमस्तियाँ-सा बस छेखो । यहाँ शरद की घवल ज्योत्स्ना शंधकार को भेट निखरती: यह अनवस्था, युगल मिले से विकल ध्यवस्था सदा विखरती I देखो चे सब सीम्य बने हैं किन्त सशक्ति हैं दोधों से : वे संदेत दाभ से चलते भू-चालन मिस परितोषी से ! यहाँ अद्युत रहा जीवन रख छुओ मत संचित होने दो ; वस इतना ही भाग तुम्हारा तवा ! मृपा, वैचित हाने दो ! सामंबस्य चले करने ये किन्द्र विपमता पेलाते हैं: मह स्वत्व कुछ और बताते इच्छाओं यो द्वाउलाते हैं।

# जयशंकर 'इसाद'

# माखनलाल चतुर्वेदी

पुष्प की अभिस्रापा

चाह नहीं मैं सुरशाला के
गहनों में गूँगा आर्के,
चाह नहीं, प्रेमी-माला में
चित्र प्यारी को ब्रब्धनाकें,
चाह नहीं, हमाटों के शव पर हे हिर डाडा बार्के,
चाह नहीं, देनों के शिर पर

चढ्ँ, मान्य पर इडशाऊँ। मुद्दे सोड् लेना बनमाली। उस पर्य में देना द्वम फेंड, मातुमूमि पर घीटा चढ़ाने

जिस पण जावें बीर अने**क।** 

कैंदी धीर क्षेकिटा क्या गाती हो ! क्यों रह रह जाती हो ! कोकिट बोलो तो ! क्या लाती हो ! सन्देशा किसका है ! कोकिट बोलो तो ! संभी काली दीवारों के धेरे में, बाक्, चोरी बटमारों के हेरे में, बीने को देते नहीं पेट भर खाना, माने भी देते नहीं, तड़प रह जाना ! जीवन पर अब दिन एत कहा पहरा है! हिमकर निराश कर गई रात भी काली ! क्ष समय कालिमामयों जारी वर्षे आली !

> क्यों हुक पड़ी है बेदना बोस बालो सी , क्षोंकल बोलो सो ! क्या खुटा ! मृदुल बैमब की रखबाली सी ,

बन्दी कोते हैं, है पर पर दबाओं का , दिन के दुख का रोना है निद्दाओं का , अथवा स्वर है साहे के दरवाओं का , बूँटों का, या स्तनी की आवाओं का , या शिनने वाले करते हैं हाकार ! शिनती करते हैं— 2क, दो, तोन, चार—! मेरे शौंत की मरी उमम जब प्यास्त्र) , वैद्या ! मधा पंची गाने शाई आसी !

> स्या दुई नावली ! अद्धें शिव को चीली , को।कल बोलो ता ! किस दापानल की ज्वालाएँ हैं दोली ! की/कल बोलो तो !

#### माखनछाछ चतुर्वेदो

निज मधुराइ को पासगढ़ पर छाने, जी के घावों पर तरलामृत वरहाने, या बादु विटय बहरी चार, हट ठावें दीवार वीर कर अपना स्वर अजमाने, या हेने आयो इन ऑकों का पानी है नम के ये दीय मुहाने की इटानी सहा अन्यवाद, करते ये जग रखवाली क्या उनकी शामा हुते न भाषी आली है

तुम स्वि क्रणों के रोख, बगत को रोज ज्याने वाली, को क्ल बाला ता! क्यों अदिराजि में विस्व लगाने आसी हो ! मतवाली! कोक्लि योलो तो!

दूवों के ऑस घोती रिवर्नकरनों पर, मोती विस्तराती विष्या के हारनों पर, ऊँचे उठने के जतचारी इस वन पर, ब्रह्माड कँगती उस उदह वकन पर, हेरे मीठे गीतों का पूरा ठेला मैंने प्रकास में खिला स्थीला देला।

तय सर्वनाश करती क्यों हो ,
दुम, जाने या वेजाने !
कोकिल बोलो तो !
क्यों तमायत्र पर विवश हुई
लिखने चमकीली तार्ने !
कोकिल बालो तो !

## मापनगढ चतुर्वेदी

स्याः — देखन सकती जंजीरों वा गहना है ह्यकड्गों स्पीत्यह बिटिया-राज का गहना, कोहडू का सर्वक मूँ: — जोवन की तान , मिट्टी पर लिसे जेंगुलियों ने स्था मान हैं हूँ मीट लॉवता लगा पेट पर गल्या , बाली परता हूँ बिटिय यकड का कुमा । दिन में क्षणा बयों जो, कलने वाली , इस्हिए रात में राजव दा रही आली!

> इस धान्त समय में , अञ्चलकार को वेच, रो रही क्यों हो ! कांक्षित्र बोलो तो ! पुपचाप, मधुर विद्रोहर बीज इस मॉलि वो रही क्यों हो ! कोंक्रित बोलो तो !

কালী বু, रजनी भी कास्त्री. शासन को करनी भी काली. काली सहर क्ल्पना काळी. र्मा कोररी काली. काल टोपी कार्टी क सली कारी . लोइ-शंसला रोध काली. की हंकित की स्थाली, पहरे तिस पर है गाली, ऐ आली!

> इस काले संजय सागर पर करने की, मदमाती ! कोकिल बोलों तो ! अपने गति बाले गीतों को गाकर हो तैराती ! कोकिल बोलों तो !

```
तेरै 'मॉॅंगे <u>इ</u>ए' न वेना.
री, तू नहीं बन्दिनी मैना.
तून स्वर्णं पिँजदेकी पाली.
तक्के न दास्त खिलाये आली!
दोता नहीं, नहीं तू तृती,
    स्वतन्त्र, बलि की गति कृती।
त
     त रणका ही मधद है।
त्तव
तेरा स्वर वस शंखनाद है।
      टीवारी के उस पार
      या कि इस पार दे रही गूँजें !
     हृदय रहो हो तो ।
      त्याग शक्लता .
     तुझ काली की, आयु-भारती पुजे
     कोकिस बोस्रो तो !
तझे
     मिली इरियाली झाली.
       नसीव कोठरी
मझे
                       काली ।
तेरा
                 Ħ
                       संचार .
       नम भर
मेरा
      दस फुट का संसारी
तेरे
     गीत
           कहार्वे
                       वाइ.
     मी है मुझे
रोना
                      गुनाइ ।
                      मेरी.
देख
        विषमता तेरी
           तिस पर रण-भेरी !
यजा रही
     इस हुंकृति पर .
     अपनी कृति से और कहो स्था कर हैं ?
     कोविस बोलो तो ।
     मोइन के बत पर .
     प्राणीका आसव किसमें भर दें!
     कोकिल बोलो तो !
```

फिर कुट्ट !... अदेश्या बन्द न होगा माना ! इस अन्यकार में मधुराई दफनाना ! मम शीख चुका है कमजोरों को खाना , स्वों बना रहीं अपने नो उसका दाना ! फिर मो कह्या-गाहक बन्दी सोते हैं ! स्वभी में स्मृतियों की ब्लाव यो में ; दन लोइ-शीखचीं की कठोर पार्शी में , न्या मरदोगी ! शोखों निदित लाशों में ,

> क्या ! शुक्त जायेगा हदन तुम्हारा निस्वामी के द्वारा , कोकिन्न बोलो तो ! और सबेरे हो जावेगा सलट-पुल्ट जग सारा , कोकिन्न बोलो तो !

#### मील का पत्थर

स्टूँ ! मेरी प्रेम-क्या में , रानी, इतना स्वाद नहीं है , और मर्चे, ऐसा मा महर्मे , कोई प्रणयोग्नाद नहीं है । में हुँ सर्वान, मीट का परवर , अंक पदी चुपचाप पथारों , मत आरोगे अपनेपन को , मत मुझ पर देवत्व उतारों । दर्पण में, मरकत, सरवर में , कर लो द्वम अपने में दर्यान , कर सुझ मंं तुम निज को देखों , यर कुस पात्र आकर्षण !

## माखनराठ चटुर्देशी

जाओ वहाँ कि. सीखे हैं वे . छित लेना फिंग् छोटादेना. मैं पत्थर हैं, सझ पर ऊगा करताक भी संस्थाति होता। वे हो हैं, सन्मुख जाने पर दिखलाते प्रतिविम्न तुप्रासः . हट जाने पर, थी लेने हैं. अपने जीका चित्रण सागी मैं शरीब, क्या जानें उतना . बरम बदल चमकीला होता है मेरे अंक अमिट हाते हैं. देकादुई जिनका घोना। टीइ-टीइ का साबी गरी क्यों कोटी वर आयों राजी। वोलातो पत्थर क्यादेवे. मीठे ओंठ, न सारा पानी ! अपनी कोमल अगुलियों है. मेरी निष्ठ्रस्तान लजाओ , मन्दिर की मूरत में गढ़ कर , मत मेरा उपहास सजाओ ! जाओ मंजिल परी कर लो. अभी मिलेंगे पथ के पत्थर . जिनको तुम साजन कहती हो , बही दूर पर है उनका घर ! जाकर इतना-सा सन्देसा. मेरा भी वस पहेंचा देना. "फ़र्ली को जो फूछ रखो, सो पत्था-पत्थर रहने देना।"

क्या मंजिल पर आ वहुँची हो है यहाँ विमेगा मन्दिर प्यारा है जंगल में मंगल देखें ! हम ते बोद्धींचा भाग हमारा है तुम अपना प्रमु थूओ शर्मी ! मैं विपकों को आमनित्रत कर रोका करूँ, अमर हो वार्जें, सोड्डो नहीं मील का परसर !

#### सिपाही

गिनो न मेरी दवास , छए क्यों मुझे विपुळ सम्मान १ भूलों के इतिहास. खरीदे हुए विस्व ईमान !! अरि-मण्डी का दान. रक्त-तर्पण भरका अभिमान . स्डने तक महमान. एक पूँजी है तीर-कमान ! मधी भूलने में सुख पाती, जग की काली स्याही. चन्धन दूर, कठिन सौदा है हैं एक सिपाही ! क्या ? वीणा की स्वर-स्टरी का सुनै मध्रतर नाद ! छिः, मेरी प्रत्येचा मुखे अपना यह उत्पादी

झकारी का कमी समाहै. ਪੀਬਰ बाट विवाद १ क्या तुसको है कुद क्षेत्र इल्दी घाटी की याद है सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती , मटठी में मन-चाही. हक्य मात्र मेरा प्रियतम है. मैं हैं एक शिपाडी! लींचो राम-राज्य छाने को . भ-मण्डल पर नेता। दनने दो आकाश छैदकर उसको राष्ट्र-विनेता . जाने दो. मेरी किस बते कठिन परीक्षा लेता. कोटि कोटि 'कण्ठी' जय जय है आप कीन हैं. नेता १ वेना छिन्न, प्रयत्न भिन्न कर , पा भराद मन बाही. कैसे पूर्वें गुमराही की ! में हूँ एक सिपाही! शेल को मेलर्गत की । मन की घुडी स्रोल, जल यल नम, हिल-डुल जाने दे , त किचित मत डोल ! दे द्यायार या कि सत देता 1 पर तू कर हकार. शर्वीको मत, अञ्चलीको , त इस दार प्रकारी

धीरज रोग, प्रतीक्षा चिन्ता, क्ष्पने दनें तवादी. कड 'तैयार'! द्वार खलने दे. में हैं एक सिपाड़ी ! धटलें रोज बदलियाँ, मत कर चिन्ता इमकी लेश. गर्जन-वर्जन रहे, देख शक्स इतियाला देश १ विस्ते से पहले रहेंगी. वोड. बता मत भेद. बनमाली, अनुशासन की सजी से अन्तर छेदा अम-सीकर-प्रहार पर जीकर. बता सहय आराध्य . मैं हूँ एक सिपादी । बल्टि है केर अस्तिम साध्या कोई नम से आग उगल कर किये शान्ति का दान. कोई माँज रहा इयकडियाँ छेड क्रान्ति की तान। कोई अधिकारों के चरणों चदा रहा ईमान. 'हरी घास श्रूली के पहले की', तेरा गुण गाना आशा मिटी, कामना टूटी विगुल बन पड़ी यार ! में हॅ एक तिपादो ! पप दे, खला देख वह द्वारी!

जवारी आज अन्तर में लिये. पागल जवानी ! कीन कहता है कि विषया हुई, स्रो आज पानी ! चल रहीं धड़ियाँ. वलें नम के वितारे. चल रहीं नदियाँ, चर्छे हिम-खण्ड प्यारे. चल गदी है साँस, फिर त टहर जाये ! टो सदी पीछे कि तेशी टहर जाये! पक्ष्य ले नर-मण्ड-माला, उठ. खमंद्र सुमेप कर छै: भूमि-सात पहन दाना आजधानी माण तेरे साथ हैं. उठ री जवानी ! टार बस्ति का खोल चल. भड़ोल कर दें. एक हिम-गिरि एक सिर का मोल कर दें. मसल कर, अपने इरादी-मी, उठा कर . दो हथेली हैं कि पृथ्वी गोल कर दें! श्क देश्या हैनसों में श्रद्ध पानी ‼ जाँच कर, तुसीस दे दे कर जवानी ? वह कली के गर्भ से, फल-रूप में. अस्मान आया ।

## माखनखाळ चतुर्वेदो

देख को मीठा इरादा, कि स तरह, सिर तान आया ! डाळियों ने भूमि पर छटका दिये फड़, देख आली ! मखकों की दे रही संवेत कैसे, इस-डाली !

फल दिया ! या किर दिया ! तर की कहानी , गूँथ कर युग में, बताती चल जवानी !

रक्षान के सिर हो—
चरण तो चाटता है।
भीक ले—क्या सिंह
को वह डॉटता है!
रोटियाँ साथीं कि
साहस सा चुका है।
पाणि हो, पर प्राण के
वह जा चुका है।

तुम न खेलो प्राम विद्रों में भवानी | विद्रव की अभिमान मस्तानी जवानी |

> ये न मग हैं, तव बरण की देखियाँ हैं, बर्लिट दिशा की अमर देखादिखयाँ हैं। विस्व पर, पर के लिखे कृति लेख हैं ये, परा तोपों की दिशा, की मेल हैं ये।

प्राण-रेला खींच ये, उठ बोह रानी , री मरण के मोठ की चढ़ती अवानी । टूटवा-जुड्वा समय
भूगोर्क आया ,
गोद में मणियाँ समेट
स्पारिक आया ,
स्पा करे सस्द (—
हिम के प्राण पाये !
स्पा मिर्का डी महत्व करने न आये ।
सरा !—— हर तरकुत है दो पाँक कर दे ,

चढ़ा देखातन्त्र्य प्रभु पर असर पानी ! विदव माने — तु जवानी है, जवानी ! स्टाल चेहरा है नहीं —

फिर लाल कितने !
लाल खुन नहीं !
भेरे, फंनाल किसने !
प्रेरण सोयों कि
भारा-दाल किसने !
सिर न चढ पाया
कि खाया-माल किसने !
नेह की बाणी कि हो आजधा-वाणी ,
सुल है को लग नहीं वायी जवागी !

विश्व है अधि वा !—
नहीं छंकस्य का है।
इर प्रलय का कोण
काया - कस्य का है,
कूल गिरते; शुल शिर केंचा लिये हैं,

#### मायनशास चतुर्वेदो

रहों के अभिनान को भीरत किये हैं! इन हो बाये न, तेरा देख, पानी , मरणका सीहार, जीवन की जवानी।

किल्का से—, किल्का की लोर से—

- 'क्यों सुरुवातीं ? बोलो आली !

जाड़ा है, रात कीरेरी है,

क्यादा है, बग सोचा है

पित यह कॉटी की टहती है,

कैसे सुबका उट्डों आडी !'

- 'प्या द्वार्टे रात में दील रहा !—

द्वान पार्यों हो ! प्यचा उत्पृक्ष !

को हास बिलता है बोलो कर कर मह सम्बुट हक हक !'

- 'क्यों ऑस बोलड है ,

क्या अपना जग , फ्टा-फ्टा-सादीका ? क्या पुँदी शॉल में .

यह छपना लग

म्हा-म्हा-सा दीखा !

स्यादन पर्तीने

जगा दिया कुछ जाग जाग कर मृते में !

स्या जागृति की

दुकार सुन श्री जागना छूलिया छूने में १° --- 'क्या कहें सॉस वाले जग की को सिस दिन सो सा जगता है ! क्यों मेरा जगनाएक बार भी. इसे अनोस्ता रगता है। - भेरा जगना, भेरा ईंसना , जगञीवन वा उस्त्रस वहाँ 🖁 में हॅस. /मैंहें मन चाड़ी सी विधिका मझ पर विश्वास कहाँ !' — 'तम हँसते हो तुमहा हो कर चप डाकर मुसरा जाते हो। में हॅसी, कौन सा पाप हुआ ! सो प्रस्त पूछने आते हा ! —'कोमल रवि किरणें शाती हैं वे मझे ईंडती घुम घमी रापने विज्ञली से आर्टी से मेरा महें हैतीं चूम चूम ! क्या कहूँ इवासे, यह कै।रन चुप घीमे धीमे आती है। फ़िर मुझे हिलाती घीरे से निद्रा मेरी खुल जाती है! पत्ती का, इन मदमत्ती का वह इसम्बन्ध कर गादेना, कुछ कमी ताल सी देदेना, बुछ यो चुटकियाँ बजादेना।<sup>\*</sup> — 'जो पख बाय से जगन उठे यों टही मेरी आग कहाँ ! मेरा मीटापन वह न उठे वह काभू का अनुसग कहाँ !

## मारानहाल चतुर्देदो

- 'डबते हए इन वारी छे बोहैं सो स्वा बोहैं आही! इनकी समाधियों पर मेरी है मसदान कीन धाती पाछी !<sup>9</sup> — भिरा हैसना वह इसना है जिसमे येस उदार नहीं. प्रेस हँसना वह हैसना है जिस वर ११क पाया प्यार नहीं। मेरा हैमना यह हैसना है जिसमें सख का एतकार नहीं. मेरे इंसने में मानव-सा. पापी विधि हुआ उदार नहीं। जग आँख मेंदकर मरता है. में ऑस साउदर माती हैं. मेरी सन्दरता ता देखा. माने के लिए उभावी हैं! -- 'रवि की किरनी को तो देखो . बे जगा विदव व्यापार चर्छी, मेरी किस्मत ! वे ही मुझका यो हँसा-हँसा कर मार चर्ली। में जगी कि वैसे मीठान्ता. प्रिय का कोई सन्देश जगा! मध बहाकि वैसे सन्तों का. धीमे-धीमे सन्देश जगा !' -- 'मैंने ! हीं हां ! वर भी पाया . जिसकी गोदी में बड़ी हुई , जिसका रस पी सञ्जनान्यमधी विल-वित्र कर ऊँची खड़ी हुई ।

# माखनढाड चतुर्वेदी

आयो बहार, मैं उनके ही चरणों पर नव हो, छुड़ी सखी, किर जो जी एक-एक पंदुर्व , उस पर बाल में कर चुड़ी सखी। किर जो जी किर जो किर जो जी जी जी किर हों। में अंग्रे किर जो में अंग्रे किर जो में अंग्रे किर हो में में अंग्रे किर हो में में

#### शेश चवास्य

"को शाया"--अस दिन जद मैंने सन्ध्या बन्दन बन्द किया . होण किया सर्वस्व कार्य के उद्भवल कम को भन्द किया। द्वार बन्द होने ही को थे,—वायुवेग बलगालीया, धापी इदय कहाँ रे रशना में स्टने को बनमाछी था। अद रात्रि, विद्यति प्रकाश, धन गर्जन करता धिर आया, हो जो बीते सहूँ -- कहूँ क्या, कौन कहेगा-- ''को आया'। "लो आया"-छपर टूटा है वातायन दीवारे हैं, प्रकपक्ष में विद्वल होता हैं, कैसी निर्दय मारें हैं। सह क्षाने दो-कर्म धर्मको सामग्री वह जाने दो , थोदे सावल के कण हैं......जाने दो ! र्हे गिर गया, कहा-स्थात् भी भूट गया समता मायाः सुनता था दुखिया पाता है—त् कहता है—"हो आया"॥ "लो लाया"—हा ! वज्र-शृष्टि है, निर्वल ! सह ले किसी प्रकार , मेरी दीन पुकार, घन्य है उचित तुम्हारी निर्देय ! मार ; आराधना, प्रार्थना, पूजा, प्रेमाजली, विलाप कलाप ; 'तिरा हूँ, तेरे चरणों में हूँ"-पर कहाँ पतीजे आप ! सहता ग्रया-जियर के दुकड़ों का बल,-पाया, हाँ पाया । आशा थी-वह अव कहता है-अव कहता है-"लो आया"। "लें आया"—हा इन्त । त्याय कर दुखिया ने हुंकार किया ।
सव सहने जीवित रहने के लिए हृदय तैयार किया ।
स्वाय (स्वा प्यारे कंगों ने, लें कुछ शीश उठा याया ,
जलते हो पर शीतल मूँटें । विजलों ने पप चमकाया ।
याया अनुहाया—हाँ सब कुछ दिखला ले "लें आसा"।।
साय पाँच हिल पहै, हुआ हाँ सम्प्या अन्दन बन्द हुआ ,
हैंटे रूपर रचता हूँ—त्यायीन हुवा । श्वन्तन्द हुआ ,
हैंटे रूपर रचता हूँ—त्यायीन हुवा । श्वन्तन्द हुआ ,
हैंटे, स्वर रचता हूँ—त्यायीन हुवा । स्वन्तन्द हुआ ,
हैंटे, स्वर , स्वर्ते स्वर्ता स्वर्ता लें च समका ,
सेरी, सेरी, सेरी कह प्यारे च प्यारे च चमका ,
पीन, हुवी, हुवैह, स्वर्तो का विजती दल कुछ कर परता ।
चम स्वर पहा—जवेला सामा,—गूँच उठा—''लें, आया"।।

यह चरण-व्यति धीमे-धीमे

यह चरण-ध्वनि घीमे-घीमे | मान्य खोजता है जीवन के खोये गान कठाम इसी में .

यह चरण-ध्वनि चीने-चीने !

अन्धकार लेकर जब उत्तरी नव - परिणीता राका रानी , मानो यादी पर उत्तरी हो कोई - सी पहचान प्रसनी :

स्त कायत सपने में देखा मेरे प्राण उदार बहुत हैं! पर क्षित्रमिळ तारों में देखा 'उनके पप के द्वार बहुत हैं',

> ग्रीत न बदाओ, किस पथ आजै , भूछ गया अभिराम इसी में , यह चरण प्वांन धीने-धीने ।

## मारानढाळ चतुर्वेदो

बय स्वर्गमा के तारों ने ऑकों के तारे पहिचाने कोटिकोटि होने का न्योता देने लगे गगन के गाने.

> में अस्पार प्रयास, यौवन के मधुर शूप को अंक वनाऊँ, तबन वहाँ अनुगोली घडियों तेरी सौंतो को सुन पाऊँ।

मन्दिर दूर, मिलन वेला-आगई पास, बुहराम इसी में यह चरण स्वीत भीमे धीमे ।

> बाँट चले अमरन्त्र ओर विश्वास कि मुझसे दूर न होंगे। मानो ये प्रभात तारों से सपने चकनाचर न होंगे।

पर ये चरण, कीन कहता है अपनी गति में हक आवेंगे, जिन पर अग जग छकता है वे मेरे खातिर छक्त आवेंगे!

> अर्पण ! और उधार करूँ में ! 'हारों' का यह दाम ! छुने में ! यह चरण स्वति चीमे चीमे !

चिंडियाँ चहनी, तारों की— समाधिपर, नमची:कार तुम्हारी आँल मिचौनों में राका-रानी ने अपनी मणियाँ हारी।

> इस अन्यन प्रकाश से, गिनती के तारे कितने प्यारे थे (

मेरी प्जा के पुर्णों से वे कैसे स्थारे-स्थारे थे रै

देशी, दूरी, द्वार - द्वार, पथ-बन्द, न रोको स्थान इसी में ! यह चरण - ध्वीन धीमे-धीमें !

> हो पीने पद-पाप, स्तेह की जंजीरें सुत पदे सुहानी, दील पदे उत्मात्त, भारती, कोटि-कोटि सपर्नी की सनी।

यहीं बुम्हारा गोकुछ हे, बुन्दावन है, द्वारिका यहीं हे ; यहीं बुम्हारी मुरली हे , एकुटी है, वे गोपाल यहीं है !

> 'गोध्ली' का कर सिगार, मग जोइ-जाइ डाचार श्वकी मैं। यह चरण-ध्वनि घीमे-धीमे।

पुतस्यों में कीन ?
पुत्र कियों में कीन ?
अस्तर हो, कि एक में मायती हैं!
किरम-दिश्वरों से
तरह स्टेश मीठे
बादा है कीन
इस दान्द्र इस पर !
कीन पतनों नुक्त हुआ
दीहा मिलन को !
कीन हुत गांवि निज
परांच्य की विजय पर !

٠.

पत्र के प्रतिविम्त, धारौ पर विकल छवि बॉचती है. प्रतलियों में कीन 🕽 अखिर हो, कि पटकें नाचती हैं। यिना गेंथे. कौन मक्ताद्दार यन कर. सिंघ के घर जा रहा, पहुँचा रहा है ! कौन अन्धा, अस्प का शैन्दर्य दोता . पूर्णं पर अस्तिस्व . स्रोने जा स्टाहै 🕻 कौन तरणी इस पतन का वेग जी से कॉवती है ! पतिवर्धे में कीन ! अस्पिर हो, कि पलकें नाचती हैं। घछि में भी प्राण है जल दान तो कर . धृष्टि में अभिमान है उद्देश सर. धृलि में रज दान है पल चल मधुर तर, घृत्रि में भगवान है फिरता परी घर . घृष्टि में टहरे बिना, यह कौन-सा पय नापती है प्रतिलयों में कौन ! अस्पर हो, कि पलकें माचती हैं।

# मुक्रटघर पाण्डेय

आराधना

प्रसु सन्दिर की नीरवता में कर विलीन अपने मन प्राण . धर्मधुरीण हिन्दुओं को है,

धरते देखा मैंने ध्यान l देखा है करते मस्तिर में मुला को भी दीर्थ पुकार, पड़ी कान में गिरजाबर की मधुर प्रार्थना की स्वर घार।

पर वर्षा ऋदुकी ऊरमार्मे, होकर अम से क्लान्त महान . इल जोतते किसान छेडता

है जब अपनी रुम्बी तान है

सुन तब उसे बाटिका से निज करता मैं उर बीच विचार, खेतों में यों आर्चसर से यह किसको है रहा पुकार 1

या कि शिशिर की शीत-निशा में मींज रहा हो जब बह घान , सुनता तय दीयापर से मैं उसका करणा-प्रित गान I

मर जाता है जी, नेत्रों छे--निद्रा करती दीध प्रयाण, हृदय सोचता—जलते किसके विरहानल से इसके प्राण ।

अधीर

यह सिग्य मुखद सुरिभत-समीर, कर रही जान सुसको अधीर; किस नील उदिय के क्लों से, कामात बन्य किन प्रली से।

हन नंव प्रमात में लाती है, जाने यह क्या वार्ता गमीर; प्राची में शहणोदय अनुष्, है दिला रहा निज दिख्य करा।

छाली यह किसने वध्यों की , छरा निसे मिलन नदात्र होर ; विकसित सर में किंतरन जाल , द्योभित उन पर नीहार साल ।

किस सदय बन्धु की ऑलों से , है टपक पड़ा यह प्रेम-नीर ; प्रस्कृटित मांछका पुंज पुंज कमनीय माससी कंज कंजी

पीकर कैसी मदिश प्रमच— किरती है निर्मय अमर मीर ; यह भैमोतुद्ध पिकी प्रवीण , कर भाव विष्यु में आत्मलीन !

मंजरित आग्न तह में छिपकर , गाती है किसकी मधुर-गीर ; है घरा दक्ततोत्सव - निमन्न , कानन्द-निरत कट गान-रूप । रह रह मेरे ही अन्तर में उठती यह कैती आज पीर; यहस्त्रिम्ब सुखद मुरभित तभीर कर रही आज मुहको अधीर।

### रूप का जादू

निधिकर ने भर शरद-निशा में ,

क्रशाया मधु दशों दिशा में ,

क्रित्वरण करके नमंदेश में , गमन किया निज पास !

पर पकोर ने कहा भ्राप्त हो ,

प्रिय वियोग दुख से अशानत हो ,

गया, ओड, करके जीवनयन, सहे कहाँ है हा राम !!

हुआ प्रथम जब उत्तक। दर्शन ,
या हाय है निकल तभी मन ,
होचा मैंने—यह द्योगा को सीमा है प्रस्यात ;
वह चित्रकार कहाँ बसता या ,
किसको देल देल हैसता या ;
विस्त कहाँ में उसे माहबार नहीं एक भी बात !!

मैंने उछको हृदय दिया था, इचिर रूप-स्थापन कियाथा, या न स्थम में मुक्तको उछको निष्ठ्रता का प्यान ! मन तो सेया और कहीं था, सुक्तको इछका ज्ञान नहीं था; जिया हुआ चीतक किरणों से है सकम्मि महान !! भच्छा किया मुझे को छोडा,
मुझसे उसने नाता तोटा;
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं में ध्राप !
दतना किन्तु अवदय कहेंग,
सब तक उसके फिल न लहेंगा,
तब तक हुद्य होन जीवन में है केवल सन्ताप !!

कुररी के प्रति (१)

बता मुझे दे बिहम बिर्देशों । अपने जी की बार्त , पिछडा था तू कहाँ, था रहा जा कर हतनी रात ! निद्धा में जा पदे कभी के, धाम्य मनुत स्वय्वन्द , अन्य बिहम भी नित्त खोतों में सोते हैं सानन्द । इस नीयव पहिना में उडता है तू चिनितत गाँध , पिछडा या तु कहाँ हुई क्यों तहको हतनी रात ॥

देख किसी माया-मान्तर का चित्रित पाद बुक्<sup>8</sup> है क्या तेरा मन मोह जाल में गया वहीं या भू<sup>8</sup> है क्या उसकी सी-दर्म सुधा के उठा हृदय तब ज्<sup>4</sup> है या आधा की मरीचिका से छन गया तु स्व<sup>8</sup> है या होकर दिन्मान्त खिया या त्वेन यम प्रतिकृत्<sup>8</sup> है किसी मलोभन में यह अथवा गया कहीं या भू<sup>8</sup> है

(३) भग्विस में बरता है तू को धनवरत बिखा<sup>त</sup> । ऐसी दाइण व्याप हो क्या, है किएका परिता<sup>त</sup> । किसी सुस दुष्णति की स्पृति क्या उठी दूरम में जार्ग । जला रही है सुसको अपना प्रिय विमाग की आर्ग । शून्य गागन में कीन सुनेगा ठेरा विमुख विखा<sup>त</sup> । बता कीन-सी क्या तुसे है, है किएसा परिता<sup>त</sup> ।

#### ( \* )

यह ज्योतमा रक्षती हर वकती क्या नेरा म विशाद , या द्वहको निज जन्मभूमि की मता रही देयाद ! विमल ब्योम में टेंगे मनोहर मांपरों के ये दीर , इस्त्रज्ञाल तु उत्ते समझकर जाता है न समीय ! यह कैका भगगव विश्वम है केका यह उत्स्माद , नहीं उदरता तु, आई क्या द्वले की याद !

किवनी दूर वहाँ हिक्क दिया मे तेत जिल नितास है दिश्व विदेशी आने का क्यों किया यहाँ आयात है सहाँ कीम तारासण वरता है आलोक-मरान, गाती है तरिजी उस भूकी बता कीन-मा गान है कैंग किया स्मीर स्व वर्श है कैंगी वार्स मुतास, किया यहाँ आने का होने केंग्रे यह आयास है

बालक्रच्य कार्मा 'नवीन' हिन्द्रधान हमारा है 9 कोटिकोटि क्यों से निकशी थाज बडी स्वर- घारा है. भारतवर्षं हमारा है, यह हिन्दुसान हमाय है। जिस दिन धरसे पहले जागे, नवसिश्चन के स्वप्न धने. जिस दिन देश काल के दो-दो विस्तृत विमल विवान तने . जिस छिन नम में तारे छिन्हे. जिस दिन सरजचाँद यने तद हे है यह देश हमारा, यह अभिमान इमारा है! भारतवर्ष इमारा है, यह **इन्द्र**स्थान **इमारा दे।** तद कि घटाओं ने सोसाधा सबसे पहले घहराना , पहले पहल हवाओं ने जब सीला या अब इइराना, जब कि जलिय सर सीख रहे ये सबसे पहले लहराना ,

पहले छहराना , उसी अनादि आदि छण से यह जम - खान हमारा है! भारतवर्षं हमारा है, यह हि दुखान हमारा है! 3

जिस क्षण से जड रजकण गतिमय

होकर जगम श्हलाये,

जब विहेंसी प्रथमा अधा वह,

जब कि कमछ-दल मुस्काये,

-काव मिट्टीमें चेतन चमका,

प्राणों के झौंके आये,

है तब से यह देश हमारा,

यह मन प्राप हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह

मारतवय इसारा है। हिन्दुत्थान हमारा है।

8

-महाँ प्रथम मानव ने खोले

निदियारे लोचन अपने,

इसी नम सले उसने देखे

शत शत नवल-सूबन सपने,

-पहाँ उठे, 'साहा !' के स्वर औ

यहाँ स्वधा के मन्त बने ; ऐसा प्यास देश पुसातन

रवा परा देश पुरावन शान-निधान **हमारा है**!

भारतवर्षं इमारा है, यह

दिन्द्रस्थान **इ**मारा है।

सत्तालक, व्यास, विलाय, वितस्ता , रायी, विल्यु तर्रमयती , -यह गंगा साता, यह गमुला - महर - लहर - रस - रंगस्ती , अक्षपुत्र, कृष्णा, कावेरी ,

सञ्जन, कृष्णा, नावरा, बत्सल्या - उत्संग - मती, इसके प्लॉबत देश हमारा , यह रहसान हमारा है ! मारतवर्ष हमारा है, यह हिन्दुसान हमारा है ! ह

विन्ध्य, सत्पुडा, नामा, खिलया , ये दो जीवट घाट महा , भारत के प्रव - पच्छिम के ये टो भीम कपाट महा :

य दा भाम कपाट मेर तुग शिलर,चिर अटल हिमाचल

है पर्वत - सम्राट यहाँ, यह गिरिवर बन गया युगी से

विजय - निशान हमारा है।
भारतवर्ष हमारा है, यह
हिन्दुस्थान हमारा है।

७ स्या गणना है । कवनी लम्बी इ.म. स.ची इतिहास - छडी 🖁

हमें गर्ब दे कि हं बहुत हो गहरे अपनी नींव पडी | इमने बहुत बार सिरजी हैं

कई मान्तियाँ वही वही , इतिहासों ने क्या सदा ही

अतिश्चय मान इमारा **है !** भारतवर्ष इमारा है, यह इिन्हुस्थान **इमारा है !** 

८ है आस्न-भृत अति उष्टब्ल, है अतीत मौरवशास्त्री, भी छिटको है वर्तमान पर
बिछ के द्योणित छाठी ,
मव-ऊपा-ची विकष हमारी
विहेंस रही है सतवाशी ;
हम सामव को सुक फरेंगे ,
यही विधान हमारा है |
भारतवर्ष हमारा है , यह
हिन्दुसान हमारा है |

गराज उठे चालीस कोटि जन

सुत ये चयन उठाइ-मरे,
कॉम उठे प्रतिपक्षी जनगण,
पनके अन्तराल सिंदरे;
आज मये युग के नयनों से
व्यक्ति अपि के युन हरे!
कीन सामने आयेगा। यह
देश महान हमारा है!
भारतार्थ हमारा है, यह
हिन्दुस्थान हमारा है।

पराजय⊸गीत १

स्तात खड्ग की धार कुँडिता है, खासी त्णीर हुआ , विजय-पताका धकी हुई है, रूरप - श्रेष्ट यह तीर हुआ , बढ़ती हुई कतार फील की वहसा शस्त्र-पत हुई , त्रसा हुई भागों की गरिमा , महिमा सब संन्यस हुई । मुझे न छेड़ो इतिहालों के पत्नो ! मैं गतबीर हुआ , आज खड्गफो घार कुँठिता है, खाळी त्पीर हुआ ।

कहो भूल बाऊँ कैसे! बह संबर्षण की घटिना है वसी हुई हिय में ऐसे— ज्यों भाँकी शोदी में शिशका मृदु दुलार वस बाता है; बैसे अंगुडीय में मरकत का नव सम कस जाता है। विजय, विजय रहते रहते यह सम सन्या कटकीर हथा. फिर मी असि की घार बंटिता है. खाडी तृणीर **हमा**। गगन भेद कर वरद करों ने विजय प्रशाद दिया या जो , जिसके दल पर किसी समय में मैंने विजय दियाधाओं . वह सब थाज टिमटिमाती स्मृति

दोप शिक्षा यन आया है, काळान्तर ने कृष्ण आवरण में उसको लिपराया है।

में हैं विजित, जीत का प्यासा ,

गौरव गल्ति हुआ गुब्ता का , निष्म सीण सरीर हुआ , आज खड्ग की घार कुँडिया है, खाली त्णीर हुआ।

8

एक सहस्र वर्ष की माला
में हूँ उलटी पेर सहा;
गत सुग के शुप्तित मतको का
किर किर कर मैं हेर रहा;
यम गया जो बक्त उसीकी

धूम गया जो चक, उसीकी ओर देखता जाता हूँ,

आर दलता जाती हूं , इधर उधर चहुँ ओर पराजय की ही मुद्रा पाता हूँ ;

> ऑसों का क्वलन्त कोधानल श्रीण दैन्य का नीर हुआ, आज खड़ा की घार कुंटिता

द्र सड्गकी पार कुँठिता है, साली तूणीर हुआ।

विजय स्पैटल जुका, वेंपेरा आया है रखने की लाज, कहीं प्रांतित का मुख देख न के यह विजयी दुर्गित समाज, आँचल नहीं परा आँचल यह !

मों का प्यारा वस्त्र कहाँ! सर्वे नज्ञ, रूप्या, रूपूत को

मों का लबा-अख कहाँ!

कहो छिगाऊँ यह मुख अपना ! खोकर विजय फकीर हुआ , आज खह की चार कुँठिता

है, खाळी त्णीर हुआ।

बहाँ विजय के प्यासे सैनिक इए ऑल की ओट कई. तहाँ जुस कर मरे अनेकों. ल्हाँ लागये चोट करे. वहीं आज सन्ध्या की, वैडा में हैं. अपनी निष छोड़े. कई सियार, दवान, गीदड ये स्पर्क रहे दीदे दीदे, विनित साँस के सुरपुरे समय कबंध रव यम्मीर हुआ , थाव सदग की घार केंद्रिया है, खाटी तृणीर इथा। रगरण में ठड़ा पानी है. थरे, उणता चरी गई, नस नस में टीसें टटती हैं, विजय द्र तक रही सही. विजय नहीं रण के प्रागण की घूट दशेरे टाया हूँ, हिय के पानों में, बड़ी के चिषदों में हे आया है. हुटे श्रम्भ, घूर माथे पर हा किसा में बोर हुला। थान सहग्की घार हुंदिता है, साद्ये त्लीर हुआ। वर्री फटी, इदय धायट, कारित मुख पर, क्या देश दना !

अर्थे स्वुची, कामरता के पंक्रिक से सद देश समा, अरे पर्शावत, रण चंडी के जी कपूर ! हट जा हट जा, अभी समय है, कह दे माँ, मेरेनी बरा पट जा ! हम्म पर्शावद गोंद आज स्पा दुवर सुता का चौर हुआ ! सिखता है। आता है जब से साली यह प्रीर हुआ !

सुन्दर

ओ सौन्दर्य उपासक. तुमने सन्दरदास्वरूपस्याज्यनाः मध्र, मंत्र, सक्मार, मदलही को क्या तुमने सुन्दर माना ! क्यों देते हो चिर सुन्दर को इतने छोटे सीमा - बन्धन ! कठिन, कराल, दबलंत, प्रसर भी है सींदर्य - प्रदेत चिरंतन ! कल-कल,टल-मल, सर सर, मर्मर. यही नहीं सुन्दर की वाणी, इन्द्र-बज्र ध्वनि भी है उसकी गहर गमीर गिरा कस्थाणी। क्या सुन्दर दोला है तुमसे अब तक केवल विहेंस-विहेंस कर ! स्या तुमने देखा है उसका देवल मंतुल रूप हृदगहर !

क्या तमने न छला है अव तक सन्दर का विकास स्वयंवर ! क्यान । नरल पाये हो अब तक उपका उग्र-रूप प्रत्येकर र हो, तव तो है अभी दुम्हारी सुन्दर की साधना अध्यी नहीं कर सके हो तम अव तक मन्दर की उपासना परी! थारे, सुमन ही क्या ! मुन्दर के तो हैं ये पाइन भी पाइन 1 गर्जन भी टेवहाँ! नहीं है वेवल संघणें की ही गन-गन ! मत समझो मलपानिल ही है उसका शीतोच्छवास मरा-सा : अनलानिल भी नित्य उच्छवसित करती ही है उसकी नासा: फर्लो पर ही नहीं, कटकी पर भी है सुन्दरका मर्चन : सलद. दलद. यह तो है देवल उसका छणिक रूप परिवर्चन । है जीवन के एक डाथ में मधुः जीवनामृत का प्याला, और, दुसरे इर में उसके है कट मरण इलाइल हाला ! एक ऑस से निकल रही है सर्वेददन की यहि अपास . और दूसरी से बहती है नित्य करण चल-कलकल-धारा रे चिर सन्दरके किंगस्वरूपका. नहो. करोगे तम अभिनन्दन **!** सदा रहेगा क्या सीमित ही तव पूजन, अर्चन, अभिवन्दन ! र्छालत, चार, लघु, कोमल तनुपर, हिय न्यौद्यावर करने वालो . मधुर, मधुर, सुकुमार गीत के तुम मनहर खर भरने वालो . नहीं हुई है पूर्ण तुन्हारी सन्दरकी अर्चना अलैकिकः चिर सुन्दर का स्तवन तुम्हारा रहा अभी तक केवल मौखिक: सब तक उसकी वह कराल छिंब कर न सकोगै मन से स्वीकृत . तव तक नहीं हो सकोगे ग्रम सुन्दर के द्वारा अंगीकृत । श्रोज, तेज, विजम, बल, इटता , महानाश - धुमता, निर्ममता. अद्विग घीरता, कुल्लिश कठिनता , . भीम शक्ति मत्ता. चित् समता. नित अपराजित सहन शीलता , नित्य अकेंपित नवल सुजन-रित , नित दाघा - भूघर उत्पाटन, नित्य का ति-कृति, नित अवाध गवि . ऐसा है सोन्दर्यं समुख्य . , ऐसा है वह सुन्दर शियवर, ऐसा है यह जीवन रंजन,

ऐसी है उसकी र्जब हिम**∙हर** ।

मानव का क्या अन्तिम गति-विधि

क्या है नर का भाग्य जगत में ( क्या है उसकी शन्तिम गति विधि है ध्यासाराध्य देख ही से है न्या निर-वेशित उसकी संपरिधि ! हल निजको, हल इतर बनों को . उगते. बढते भी मरहाते. कल पूर्णित सति-चत्र जसद का , ऐसे प्रस्त हिये फ़र आते। क्या है स्त्र अहेदय १ या कि है केवल निरुदेश जग-सम्म ! मानवका क्याकाम यहीं पर ! निरुदेश्य है स्था जीवन-क्रम ! मैंने बद जब पूछा 'क्या है!' तव-तव अनम्बति आई 'क्या है १' मेरी ध्वान शौटी बम प्रतिध्वनि : या शब्दी मौतिक विद्या है। मेरी 'यह क्या है !' 'क्या है !'सून, मानो लग मुईँ चिदा रहा है. थम्बर यह. अज्ञात. अयम से.

मुद्रको माना मिटा रहा है। स्या है मविवत्यवा मनुक्त की ! उधका भी है स्या अपना पद ! या उधका चीवन दे बेवछ दछ देने नस्त, बीछ वीस्य रद !

3 पीछे मुडकर मैंने डाले जन-यात्रा-पथ पर अपने चल , उत्तपर अकित मुझे मिले हैं. हिंसक पशुओं के पजे, नखा! मैं निकला या इटम हेंदने मानव चरण - चिन्ड-अंकित-मग . किन्त मही मानव से खाली हमा अतीत युगीका भी जगी मैंने रुखा आज अपने को. खंबे पाइवैवर्ती अपने जन . मैंते अपने में अन्यों में लखे रक के प्यासे यश गण ! š रीने देखा निज अन्तर में पजे पैछाए इक नाहर! और निहारे कई मेडिये गुर्रात अपने से बाहर। में हैं कीन र मीन हैं ये सब मोचरहा हैं मैं यों पछ-पछ ! है किनका समाज शोणित-रत . है किन किनका यह को छाइछ ! क्या में मानव हैं ? या मैं हैं ! केवल कुछ उफान की सन सन ( क्या मानव मानव हैं। या है वै एव घनीभूत उच्चेजन !

कमी कमी तो यो लगता है कि है जगद व्यापार शहेतक : यह है इक खंबाल अकारण,
यह है एक वरोडा बेतुक है
यह जो खेतना है जग में
वह मी है सरीविका-सोर्दे,
यह जो जीवन स्टराता है
वह मी है सम पी परशह है।
नर का शान मान है क्षेत्रल,
यानर-नर करवाल मयंकर,
देखो आज उसीके कारण
पैला है प्रमाद प्रस्वंकर।

६ कीन काम इस चेतनता का ं विर-जड-रज्युबद इस जगर्मे हैं देयह विश्व कालमय दिव्हम्य ,

चेतन क्यों हो इसके समर्थे। देश काल चेतना शून्य हैं, वे ही हैं ब्रह्मण्डविद्याता;

देखे चिर-निर्जीव विश्व हे , चेतनता का कैसा नाता ! बढता है जिसके कण कण में .

जडता जिसकी लहर लहर में , ऐसे जग चेतन आये तो , यह क्यों हो न खिल्म अन्तर में !

ঙ

कोबनार्थं परमावस्थक है जहाँ उष्णता भी योड़ी - छी, बहाँ प्रकृति चलती रहती है ।चिनमयता से ग्रहेँ-मोड़ी-सी, रेखे इस प्रकाण्ड - मांड में जिसमें उसी मरी है जहता ,
यदि चेतन नण आ आएँ वो मन में हे यह मान उमहता ;
कि यह चेतना जगाइनाल में निरी स्थर्च अभाविषक है!
मानो प्रकृति कर रही इसके: उसे चेतने, चिक है!

•

आज यही निस्सार भावना
उम्रष्ट रही है अन्तर - तर में ,
आज यही कहरें उठती हैं
प्रश्न - मधित मम मानश-सर में ;
पर कोई कहता है चुनके:
'विश्व...' और मैं जग जाता हूँ ;
अपनी हात - निश्चितता पर मैं
छित विचारने लग जाता हूँ :
क्या यह चेतन निस्स व्याप है !
क्या मानव आया है यों हो !
ये विचार क्या बना न देंगे
नर्ष और विकट नर-दोही!

मैं एक मानव को वर्षों कोईं! मैं नयों विकार्क जीवन को ! मानव को उप-मानव-सा छल मैं बन्धों मार्क अने मन को ! मानव ही ने पहनाई है मक्तव-नटी को नुवन साही!

Q

मानव ही उसके सँग खेला. ऐसा मामव बुशल म्विलाही ! मानव ही उसके दुस्ट्तम थन्तसङ्ग्रीपेता अवस्ति : मानव ही ने असे दिया है नियमों का पाटम्बर सर्वाछत ! चेतन विन जो निपट अंघ थी. उसके हुए अनेकों छोचन: चेतन एग हुआ गठ-वन्धन : माथे जीवन - जुकुम - रोचन 1 हद्दें क्यारी जब परिणीता. भागा दर द्विधा का धनतम ! उन दोनों के सहमन्यन का मानव निकला पल सर्वोत्तम 1 लख मानव की यह अपूर्णता क्यों विशास मेरे हिय जाने है

उसकी गति इति नहीं हुई है , बह तो और बडेगा आग्री। 88

क्या आध्ययं कि जन-यात्रा-पथ सिंह-व्याघ-नल से हैं अकित ! घीरे-घीरे ही होती है आदिम डिल-इचि अति छैपितः उस पथ को ऊन्न सककर देखा तो पाओगे वे चरणाकन. जिनको निरल हुलस उठते हैं, जन गण सोचन जन-हिय-प्रशाम 🖰 वे पद-चिह्न, कि काछ-सव्छिष्ट पर चिर-भुव-छार कर गए औंकत , वह मग-देखा, जो कि मरेगी युग-युग कों जन-मन निःशीकत ।

मानव की क्या गर्ते होगी थीं है हिय में आज उटे क्यों शंका है मुनो, मुनो, वक रहा दूर पर मानव की जय-जय का डंका के कहर रही है विजय-ग्याका, यहर रहे हैं पंटा धन धन; मावन-मुक्ति-आगमन का यह भवण पड रहा गहर सुम्छ स्वन है मत निराश हो, आ मानव नु, मत निराश हो ओ हिय मेरे; देख, दूर पर विहॅस रहे हैं,

अग्नि द्विश काल में
पूज सन्याने आजः कवे |
हम शोक मनार्ट या कि हवें !
द्वम आत कर रहे हा पूरे
चालीस और दो अधिक वर्ष ।
यह दशळीससें अज अस्तेयत यांव के साथ चळा,
दोखों, किन मानों का टेक्ट
आयेगी कळ उपा चयळा ।
चीवन के हतने वर्ष मने,
धुँबळी स्वृतियों के प्रंत रूप,

वे आदर्श प्रण-प्रिय तेरे !

दे कि वि । स्वा देलो हो हनमें
तम कुउ कुउ अपनापन अनूप ।
२
सैने अवओका नाम्य सितिज ,
सैने अवलाका अपने को ,
दतने वस्तर पूरे करते ,
देला जीवन के समने को ।
हो चला कालिमा से मदित
सम्पानम जो था नास साम,
दर्दा पूरे कर ,
दर्दा निवास ।
से सम्पान के समने को ।
सेने सम्पान के समने हो ।
सेने सम्पान के कहा : देलि ।
सेरे जीवन की धूप-जाँद ,
ह पूर्व शोक से पूर्व साज ,
ह यह तह तह सेरो निगाह ।

को व्यालोसर्वे यत्सर की मेरी उत्सुक छुटण्टो साँस ! है सान्य भाव दश बीवन की मादक, राम्मीर मुद्रंग शाँस ! गाये हैं मैने नीत कई, रोने रोवे हैं वई कई, इर सुबह और दर साँत उठी हैं दिल में टीमें नई नई । क्यों देहूँ में पूछे सुदक्त जंबन का उत्तर, दिवा देव, है साँत है साँत देव, में सुबह और कर सुबह की सुबह के सुबह की सुबह के सुबह की सुद की सुबह की सुद की सुद की सुद की सुबह की सुबह की सुद क

मेरे ये उत्सुक, युगळ नेत्र

3

2

केतर अतील है महाकाव्य दर्यंत मानव-नीडाओं की,

मेरा अतीत है एक पुंज

हियकी गहरी पीटाओं का।

हैं रहे स्ट्रा मन चिर संगी.

सीगनियाँ रही निराधाएँ . जीवन-नद में जल-बदब्द-सी

दत विगरीं मम अभिसापाएँ।

पर सत्त्ये । आज निरिन्दिय औ

निर्देह मान की चाहजगी.

कुछ कुछ रहस्य उद्धाटन की हिया में यह मूलन लगन लगी।

यह जो बहसाता है असीम :

क्या है अवस्य सीमान्त-होन !

जिसको विमक्त करते हैं वह क्या है बास्तव में निज अधीत !

यह लो अनग्त अभ्वर है वह

क्या है इति-शुन्य, अशेष-सीन [ थाहर क्या <del>स्वपुच</del> हो क कमा

होता है किचित मात्र सीण !

लग रहीं आज ये युग-युग की

प्रसाविष्य अस्माई - सी , तदपन, ऐसी यह जिद्यासा.

उठ रही भाज बळखाई-सी ।

मेरे जीवन की र्याकी

शुटपुट अवियारी उमह रही .

# बाउकुष्ण शर्मा 'नवीन'

मेरे नयनों में भी तो यह
अब ज्योति छीवता सुमह रही।
तन में यकान अनुभूत हुई,
मन में धीयल्यामाठ हुआ ,
रेखी पहिंचों में रूच द्वारचत जिज्ञाण का मुविकात हुआ ।
पर्टे के पीछे क्या है, यह
उस सम्म देखने की स्ही,
तब खत्म हो चली है मेरी
हहती की धरीरिक पृंजी ।

चेतना- छता में रूय-भव के

क्यों धुमन फूलते रहते हैं।
स्यों जन्म मरण के हाले में
यह प्राण हालते रहते हैं।
ये पूर्ण पुरातन प्रान चित्र
ये चिर आप्रत ये चिर-नधीन,
मेरे मानत पट पर उमेरे
।पर के ये पूर्ण रहस्स कीन,
हन प्रत्नी की उत्सुकता का
में शाज बना हूँ पुज रूप,
दे रो जो उत्तर भीर के
सुम को सेरी कप्ये अनुन।

इष्डा तो है मैं लाड सर्वे यह मीम भयानक मृत्युद्धार , इच्डा यह है मैं सॉक सर्वे इस धनादरण ने आर पार ,

1

उद्द चछे आज मम राजहंद , कीमान्त-गागन का यश चीर , क्षमर काँ पे, कुछ मेर खुठे , कुछ छण्क उठे नम-गागनीर । अनुमान शान की नदीं, आज प्रत्यश्च शान की प्याप सुष्ठे , देहाँ किस राण इस जीवन में वह नीर-पान कर स्थर्ष सुद्दे ।

हुछ मुख

आज द्वारारी अँखों में
ओंतू देखे तहबन देखी,
अमित चाह देखी, रिस देखी,
छोक छात अहुनन देखी।
आब प्रदार नयन पुटी में
सपनी का जगते देखा,
आज, अजान, सजीन द्वारारे
हिय की स्थ यटकन देखी।

अरुष शिविस्ता हिये, विवशता हिये, पराजित भाव हिये, निपट दीनता हिये, सस्ती हिय का संज्ञत चाव हिये। करुणा भिरे हमी से समते वर्षी देखा यों अञ्चलके ! आज सभी कुछ प्रकट हो गया, रहा न रंच दूराव पिये।

ą

हो बायेगा धीरे धीरे
बही प्यान हतना गहरा ,
यह न पता था, क्योंक घटा का
बो मैं नी मिलिया ठहरा !
यदि मैं यही जानता होता,
तो क्या थी कट के आवा है
सब कहता हैं, दिठटा देता
मैं निव बुतकी पर पररा !

आपे - खुने, मुँदे आपे रवा,
यो प्रम मुने निहार रहीं,
विकल उठकती उन ऑसी है
अपना घव मुख्य बार रहीं;
ओ मेरे प्राणी की प्रतही,
बहा विकट यह जीवन है,
नित्य लोक संग्रह में आदे
आसी हैं हगपार कहीं।

۹

आकाषा, एकणा बासना

मुख का निव क्याहा स्वाहा !
और सनातन निर्देशता से

मन का निवट दमन हाहा !

यही, मही ऑक घारा पय है,

को मेरी अच्छी रानी,
कैसे कोई कर सकता है,

हस जीवन में मन बाहा !

Ę

कैसे दिखलाऊँ कि पद हैं

मेरे हिय में भी छाले !
दुनहें चाहता हूँ कितना यह,
कृष्ठे जतलाऊँ नाले !
किन्तु चाह का दाह मात्र ही
इस जीवन का क्यम नहीं,
कर्त्यांश्वर्ताय स्तर के
पढ़े हुए हैं हम पाले !

मेरा जीवन तो ऑस् ही
धाँस की दे एक छड़ी,
पर ऑस को उपन बनाना,
बक्त यह दे सामना कड़ी,
आज हृदय की अमन्न उरस्ता,
अस्म रूप बन जाने दो,
ओ कल्किकाधि, नभरमर छाओ।
अपनी ऑस्ट्रें पड़ी पड़ी।

v

आज ज्वार आया है हिय में !

हाँ त्रान मयंकर है,

मुझे साहाओ, प्रिये, द्वाहारा

यह प्रकाह प्रक्रयंकर है,
वैषी हुई है ज्ञदाशा के
कच्चे थारों में जगती,

में ही रहने दो न बहाओ,

यह कच्चन ग्राम ग्रीकर है।

बाव पान देते ही देते. ग्रद्धा नयनों हे पानी, देख तमारी यह आतरता मेरी मति गति अङ्कानी . मेरे घीरत को भी कोई सीमा है, बुद्ध सोची तो ! देख अधुये महक उटेगी मेरी माइक नादानी।

ŧ۰

ओ सहनी, अब दो आ पहुँची मदन दहन की यह देखा. दील पदे है अब उसहा-सा देखि कुन्हल का मेला, उबद चला है प्रेम-प्राण का हाट बाट स्नी-सी है, रहते दो एकाको मुखको हैं एकाऽ**इं** सस्बेस I

११

यों ही, इह ह्ने बीवन में, संग मिला है कमी कमी. किन्तु अचिर ही रहे हृदय के मेरे प्राइक वर्ग समी, कुछ बीहा-सी करते आये. कुछ शरमाए, दुछ शिशके, एक मधुर सौदा दो देखो ट्ट चुका है अभी अभी। **१**२

मुख देशा ही शा विधान है,

गोरे इस कम्म अधिन का
कि वस गदी मिलाने का 5 सकी
विदर्शनी गोरे मन का,
ग्रम हो देशों भोशी, पगड़ी हो,
वस्थुर गेरा दन्य पड़ा,
वहां किसी महा मेथी कन का।

:3

यह उमिनी शासा योवन की,
यह विषायम स्पूर्ति निरी,
मिद्र चाह यह, विषय प्यास यह,
यह सम्मोप - शपूर्ति निरी,
ये सब बना पुकी हैं मेरा,
जीवन प्रक समाधा - सा,
देल पुका हैं मैं बहुनेरी
हरून मुचिया - मूर्ति निरी।

ंभ भवतो रंग सँगद्य सानेदो .

इतना भीषत भीष भुका, यक बार तो नद होने दो, कि में रायंको जीत भुका। शब शटके पर शटके मत दो, तानक रख्य टीशी कर दो, प्रीय सक गर्द दे गर भेरी, गुर महाक भी शही, सका। १५ इत्य जोडता हूँ, न बहाओ , दा छोचन - पुरा - घारा , बोचन-पर में बीच मचेगी , विचलुँगा में चेचारा , मेरे जैंचे, नोचे बेंचरे यर को पेंक्टि द्वा न करो , कीच और करो र इसे से ही

कीच और क्यों । पहले हैं है है भीवन पर केंबियारा ।

" भ्रम जाल १
विश्व दिन उठती हुई नवानी लाई मेरे हार ,
वरह गया है उठी दिवस है भीवन का ज्यापार ,
इक्डे इक्डे हुई श्रीवला लोक लाज की, देवि ,
सरम यहाँ चटा सहता है
एक लाजीव सुखार ।
र
मन में रंग विशंगापन है ,
अपरों में है प्यास ,
आँसों में लगीर लग्नेपण

सन में रंग विरंगापन है,
अपों में है प्यास ,
ऑकों में अधीर अन्वेषण
का मर रहा प्रयास ;
इसाड और निःहबातों में है
जितन का रण-रंग ,
हिंग की द्वितादिन्स घड़कन में
मरी हुई है आल ।

.

देवि भुजाओं में शाहितान का भर रहा उछाई, रोम राम में समा गई है पुछ । मरूने की चाह, जिन किंग है दे कटकित हा उठती है खुद,

होता ही रहता है। निधि दिन इस जीवन में दाह ।

8

इस मेरे मिलाफ देश में है असीम उन्माद, और एक अग्रास बस्तु का मन में मरा विषाद, जीवन में शून्यता मरी है और तीम अन्तुराग, परम क्रम की, पाप पुण्य की, भल जुका हैं याद।

प्
पप के टेंडे मेदेवन को
मुद्दे न धी परवाह,
पर, न थार पा मुद्दे कि यह वी
ताहरी भी है सह,
कि तना गहरा उतर सवा हूँ
सहमा में अनजान,
महीं पा सका हूँ जब वक को,
सहस में अपनी साह।

Ę इस पहरे में धना केंग्रेस पैछ रहा है प्राण, धौर सरस माबना - धीचियाँ ष्टरा रही अज्ञान ; <u> इवा-हवा-सास्त्राता</u> है मेरा सब संसर, धोया - घोया - सा लगता है यह बीवन सुनवान। पाप-पुष्यके फलाफर्लेका, देवि, न हो उपदेशः, नय-सनयों के इस विमर्शका द्रम म करो अद कलेग्रा; सर्जान, कौन इलका है मेरे, इस थीवन का बोझ, फिर कैशा यह पाप-पुण्य का बोझा औ विशेष ! यें भूज भर कर दिये लगाना दे स्या कोई पाप ! या अधसुछे दगीका सुम्बन है क्या पाप-कलापी

या अपञ्चले हती का सुन्दत है क्या पाप - फलार है दुन्तल ले ही दूर करना भी है क्या फोर्ट दोप है देवि, बताओ हो इतने है कहाँ पाप - स्ट्यार है सदमाते हो फरके फिरमा , रहना नित अस्त्रमस्त , मिश्र दिन सपनी वस्तु खोजना होकर सन्मय, व्यस्त ,

इसमें कहाँ पाप है, प्रमदे ! कहाँ अनीति - विकार,

यह हो है जीवन की महिमा , नित्य, अचल, कुटस्य !

१७

नीति-अमीति विचारी में है मन - सम्प्रम - मय मूल , सम की पाप-पुण्य की बार्ते

हैं ये तल - जब्ल, जीवन के जो प्रवल तकाले,

नायन के ना प्रयक्ष तकान , वे कहळाते पाप ,

क्या ही झींक रही है दुनियाँ यूँ आँखी में घुछ ।

8.5

यदि अस्तित्व पाप का है तो

जग है, माप-प्रस्तुत, सो फिर कैसे हो सकता है

यहाँ पुण्य - उद्भूत ! धर्म पुण्य की शिथिल भावना है मन कल्पित बात .

देवि, सुरो तो नहीं हुआ है यहाँ पाप अनुभृत ]

\$ 2

बरा धुम उठना हद्दरावर, हो जाना मदहोश, नरा याम लेना सुटठी में इस दिय का आकोश, मिट्टो के नूजों को देना इलके इलके प्यार, क्या है यही पाप, सखि यह हो 🖁 है यौवन का बोशा! 23 हिय के छेन-देन में बाले, कहाँ पाप की रेखाँ पाप पण्यका है क़छ यों ही ञल्टा-सीघा लैखाः उस्रस स्हाई जगदुनियाँ से इस भ्रम में अनजान. पाप कडाँडे १ पाप सझे तो कहीं न पहता देखा 83 पाप देखि, है पप निगोही जडता का शविवेक. गाप भाव है कायरता का आध्यारिमक अतिरेकः अपनी छाया से भी दरना, दस, है यही अधर्मी कोगों ने भी बना रखा है **প্রৰ বমাহা হক** 

१५

दो दो ऑर्ले छड लड कर जप हो जाती हैं चार,

भव अपने ही से दरता है नयनों से नीडार.

न्यन। स नहार, भाग और पानी जब खेलें

मानस में, तब देवि, पाप-पुण्य की ध्यर्थ भावना

गप-पुण्यका व्यय मावना हो जाती है **शारां** 

१६

धगर पाप है तो यह है इस जीवन का सोपान .

श्रमर पाप है तो यह है इस यौवन का सम्मान।

यावन का सम्मान स्रोग क्षेत्र की, प्रेय-श्रेय की

मुझे नहीं परबाह,

इतना जानूँ हूँ कि नेह में नहीं शार नादान :

१७

इसीडिए वहता हूँ, बाले, तोबो यह भ्रम बाट, रंच निहारो आ पहुँचा ई

अब तो यौबन काछ, हाय सुभिरिनी नहीं पदेगी,

इस यौवन में देवि, इसुर्मोकी भी हो सकतो है

समी समी माछ |

आकांक्षा का शव

1

मैं अपनी आकांद्या का धव करने पर टाले पून रहा, मैं इस दिक्काल दिंदोले में ऊपर नेचे फुक हम रहा! दै नहीं धामु-व्यामीत सुसे, मैं नहीं धामु-व्यामीत सुसे, वैहें शकाल, मैं काल -वद, मैं मानव हूँ, वे विध्यंकर ! वैहां देह ले पूने थे: सन होंगे आकांद्या का धव! मेरी उनकी क्या उनता हो है

मैं बोहा: असी नियति तृ दे
पूर्णता, या कि दे अंगारे,
अघ पित्र में मानव को राज्यर
तृ पीछ पीच कर वर्षों मारे!
में हूँ मानवता का मतीक;
मेरी दुदेशा निहार, असी,
बीयन-निरुक्त है निसी रिकः;
बाहर के ज्याती मरी-मरी।
में नहीं ररुष्य पर उत्तरीय,
जिस्ता है क्या का का का की
मानव - विभ्रम होल रहा,
असी रहुष्य कि का ही

ş

मेरी अवस्त आकांदा यह
अवस्य सर गई विना शेले,
यह गई गाँठ मेरे हिप में,
उसको कोई कैसे खोले!
रह रह रह हमाता हूँ:
यब जीवत कर दो रे कोई!
मैं बहता फिरता हूँ देखों,
देखों, मेरी सुपमा खोई!
मैं शांम्य खोजने निकला हूँ,
में नाप शुका जल, यल, अभ्यर,
इक विन्दु सुपा यदि निक जाती
तो पह सब उत्रा विहर विहर !

कितिका इक वमूल पर फूलो

[ १ ]

कित्रका इक प्रमुख पर फूली,
इसकी इस कंटियत बाल पर यह मनहरमी इस्ती !

इस विकास अनुषं, जास अरस काल मान्यर में,
इक बच्च यह उस भावा है मेरे इस अपनर में,
पंटेक हो केटल करते हैं इसकी इहर-इहर में,
और, मुख्या मुस्मित मधुक्त इस पर कर अनुक्ती!

कम आबी इसकी छापा में शीतकता सुकूमारी है किस्ते इसकी इस छात्रा में दिर-दिशांति निहारी है इस पर तो कण्डक हो जाते रहते हैं बीठहारी , मिले उदे दण्डक ही जिसने उसकी डाली सुकी है करिका पेठे तक पर फूकी सदा हुआ है, मूलस्ट है, इस जग में यह आ है, भी यह सोचा का स्थाता है, यर यह बहुत सम्य है, एग विहोन है, पंस होन है, गतिपुत यह न उरग है, इस सफ कभी न साथी जग की गति यम मूखी-मूखी ! करिक्श देखे तक पर खुली !

सदा हुआ था यह, इतने में अपना एक पदारों , औं कह उठी कि 'शायों तेरी अब सिलने की नारी'। यह बोला: 'में ! में बच्ल मुझसे कैसी पारी!' यह बोली: 'में बनी अपने यदित् है चिर सली!' कलिका में कह इस पर फूली!

# स्रो हिरणी की आँखों वाडो

उस्त दिन चला भा रहा भा में अपने दार लिय बांगल से , क्ष्य चला था प्रस्त, श्रुवकी स्वात तो कर के दे जा रहे थे कर की ने न न होरा , चर्चाद करता चला जा रहा था इक दिशि चिहियों का पेरा , आसमान में पेल जुकी थी सुध्य गाँत पिरानी की लाली , उसी समय दिखा है दो तू , भी दिनारी में विस्ती वाहती ।

₹

ह्यूठ घरे अपने काँधे पर, औं हैंकारता अपनी गाएँ, बढा आ रहाया, ट्रोंकन त्

देख ग्ही यी ये छीछाएँ; मैंने देखा, खडी मेंड पर,

खुरपी लिये हाय में कोई, द्वापर की गधा रानी - छी,

चितै रही है सोई सोई;

देख रही थी क्या त् गार्ये घौळी, घूमर, काजर, काळी १

या ग्वाले को देख रही थी, ओ हिरनी की ऑसो वाली!

खुरपी द्वाय, डहडहे लोचन , वह मटमैला चीर हरान्सा ,

कुछ गम्भीर और बुछ चंचल वह मख मंडल पीर भरा-सा :

यह भुल मड्ड पार मताना ; यह कीमार्थस्वरूप, सडीना , आया आँसी के आगे जब ,

त्रव खिचाव इक हुआ हृदय में ,

औ लोचन भर आये हदहत्र। चित्र जह गया हिय-बौखट में .

वित्राधार नहीं अब खाली, समा गई तूमन प्राणी में, ओ हिरनी की ऑबों बाली।

४ दिन में गायों को कलसरी

दिन में गायों को कजरारी मोली ऑर्ज़े देख देख कर, याद कर लिया करता हूँ मैं, सन्दर देशे आँखें मनहर : त नाती है खेव निधने, में बाता हैं दार चराने, दिन भर गाया करता हैं मैं तरे ही गुन-गान तराने : देखा करता हूँ चिडियों की बोही दैठी दाली हाली. पर मैं तो हैं निषट अवेला. ओ ज़िनी की ऑंग्रें शकी 1 ۹ बादल उमर्हे, बिजली तहपे. घन सरभन से शिवस रूपी. धूरें लोग खाँस कर बग तर, लोक लाज भा रह रह गरजे : त लेतों में, में धगड़ में. / पर भा कैश अजद तमादा । छोगों न ना ज्ञान केस

पढ छाई मेनों की मापा, त्ने छुग्के देखा, मैंने भी नियाह पुरक्षे हाली, फिरमी फैल गई सर गार्वे, ओ हिस्सीकी ऑफ्टों वाली !

#### सिघारामञारण गुप्त

#### गिनौना

में तो बही (तकीना देंगा,

मचक गया दीना का छाछ,—
'खेल बहा पा जिवको नेकर

राजकुमार उछाल उछाल।'

ध्यित हो उठी माँ बेचारी—

या सुवर्ण निर्मित वह तो।'
खेल इछीछ लाल,—महीं है

राजा के घर भी यह तो।'

राजा के घर भी यह तो माँ,

तु सुवर्ण बहकाती है;

रस मिट्टी हे रोजेगा नग

राजपुत तु ही बह तो।'

पंक दिया मिट्टो में उछने मिट्टो का गुड्डा तत्काल ; 'मैं तो बड्डी तिल्लोना र्स्गा'— मचल मया दीना का लाल !!

भैं पो बही (खर्टीना दूँगा' मचल गया शिश्च राजकुमार ;— 'बह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बार्रवार।

### सियारामशरण गुप्त

'बह तो मिट्टी का ही होगा, खेळो तुम ता छोने से ।' दीह पद्दे कब दात दातियाँ राजपत्र के सने से !

भिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसाएक नहीं, खेल रहा या उत्तल उत्तल कर बह तो जमी खलीने से।'

राजहरों ने पेंक दिये सब अपने रजत - हेम - उपहार ; 'ट्रैंगा बही, बही ट्रॅंगा में !' मचल गया बह राजकमार !

#### इस-सद

मृत्युक्षय, इस घट में अपना कालकृष्ट भर दे त् आज ; ओ मगलमय, पूर्ण, सदाधिव , सद रूप घर ले त् आज !

> चिर निष्ट्रत भी जाग उटें हम , कर दे ते ऐसी हुकार ; मद मचीं का मद उतार दे दुर्घर, तेरा दण्ड प्रहार ।

हम अन्धे भा देख सकें दुछ , घषका दे प्रत्य :वाला , उसमें पडकर भरम शेप हो दे जा जड जर्जर निस्सार ।

## सियारामशरण गुप्त

यह मृत शान्ति असहा हो उठी , छिन्न इसे कर दे त् आज ; यृत्युक्षय इस घट में अपना फारुकृट भर दे त आज !

स्रो कठोर, तेरी कठोरता वर्षे इमग्रे कुल्य-कठोर ; विचलिय कर न सके काई भी झंझा को टक्य झकझोर !

खिर के जरर के प्रहार सब सुमन-समूह-समान शहें, पैरों के नीचे के कॉटे मूद-मुणाल से जान परें।

भय के दीप्तानल में घँस कर उसे दुशा दें पैरों से ; छाती खोल, खुले में अड़कर विपदाओं के साथ लडें।

तेरा सुरद कवच पहने हम धूम सकें चाहे जिस ओर ; ओ कोर, तेरी कोरता कर दे हमको सुन्छिय-कोर !

भी दुस्सह, तेरी दुस्सहता सहज सक्त इसको हो जाय; तेरे प्रकय-चर्नो की धारा निर्मेळ कर इसको थो जाय।

### सियासमग्ररण गुप्त

श्चानि-पात में निर्वेषित हो विजय घोष इस जीवन का । तहित्तेज में चिर ज्योतिर्मय हो जरवान-पतन तन का ।

बन्धन-जाल तोहकर सहसा इधर-उधर के दूरों का , तेरी उच्हुंखल बन्या में पागलपन हो इस मन का ।

निजता की संकीण सुद्रता तेरे सुविषुक्त में खो जाय ; ओ दुस्बह, तेरी दुरमहता सहज रुद्ध हमको हो जाय ।

भो कुरान्त, इमहो मी दे जा निज कुतान्तता का कुछ श्रंण ; नई स्रष्टि के नवोहलास में फूट पदे तेरा विग्रंख ।

> नव-भृखण्ड अमृत के घट-सा दे ऊपर की अंर उछाल ,— सागर का अन्तस्यल मय कर तेरे विद्रव का भृवाल ।

बीर्ण शीर्णता के हुमों को , कुसंस्कार के स्त्पी को दा दे एक साथ ही उठ कर दुर्जय, तैस भोध कराल ! पुछ भी मृत्य नहीं जीवन का हो यदि उसके पास न भ्वंस ; स्रो कुतान्त, हमको भी दे जा निज कुतान्तता का दुछ श्वंश रे

भो भेरव, कवि की वाणी का मृदु माधुर्य छला दे आज ; बंशी के शोठों पर अपना निर्मेम शंख बजा दे आज है

> नभ को छूकर दूर दूर तक मूँज उठे तेरा जय-शद ; घर के भीतर छिपे पढ़े जो बाहर निकल पढ़ें सान्हाद।

विभिर-सिन्धु में कूँद, तैर कर सुप्रभात-से उठ आर्वे; । निश्वित संकटों के मीतर भी पार्वे तेरा पुण्य-प्रसाद।

जीवन-रण के योग्य हमारा निर्भय साज सजा दे आज , क्षो भैरन, कृषि की वाणी में निर्मम शंख बजा दे आज !

### मीनालाप

इसो कक्ष में, यही लेखनी लेकर इसी प्रकार, बैटा में कविता लिखने को जाने कितनी बार 1 यहाँ इसी पाशण पट पर, खोल हृदय का हार, सेन्नी मेरी काव्य करपना निर्मय, निरव्हार 1 मेरी काञ्यकलाना ही सी भीरे है, युप्याप, जब तब तू शहात मान है आकर अपने आप, मी एवं हुई युड एम तक, रह न रन नित्यन्द, हैंस पहती भी पकड़ बोर सा लिख लिख कर सानन्द। मी से मुक्त हुई रेट्सर, देंसूँ पिर इस और हिज तथा मा हरप गुहा में कहाँ मानयी-बोर ! युडी तरह हत उडी टीर फिर बेटा हूँ में आज, कीन देखता है यह, स्था क्या बरळ मरे हैं आज ! अन न कमेपी निन्दु आज तू उडी मोंति साहाद, छिखने मुझे नहीं देती बस, आकर तेथे याद! तो फिर उस तथे समृति है ही बरके मोनालाप, आज और युख नहीं न्हिंगा रक बर अपने आप।

उस प्रवार भीष्म में उस दिन देखा था को पहला धन . धी नहीं सधनता उसमें था नहीं एक भी जलकण । आँखें न हो सर्वी शीवल करके उसका अवलोकन . नम में नव धूम उठाहर वह हुआ आग का ईंघन । ऐसा वह घन या जिससे बढ गया और उष्मानल : वह प्यानमग्र था अथवा मुर्छित इतचेतन निश्चल ! ले गई हाय घर उसका मन्यर सभीर की लहरी : किस दर दिशा-सागर में ली ह वक्षी उसने गहरी ! अब इस अधाद रजनी में छाये ये धन पर धन हैं: इस अविभाग्त वर्षों में परिशत प्राण तन मन हैं। यह आत्मविद्याता अवती जाने अथवा अनुजाने भावित है घाराओं से सागर की व्यास बहाने । इस निपुत्र मेयमाला में है कौन ग्रीब्स का धन वह . इस विभिरक्ष से नम में में खोज रहा है रह रह ! निष्पळ प्रयास यह मेरा, वह है समस्त में मिरडत . अब उस अरोप को रुप में मैं कर न सकेंगा खिल्टत ।

### नर किया पशु

इस हो है हत्या के भीने कीन क्स अभिरामा . जिसके आकर्षण से सिचकर यहाँ शा वेंघो स्यामा **!** वह है मनज --- मनज ही तो यह निवट खड़ा निस्तन्दित : यह वह है, हो गया शोक भी विसे आज अभिनन्दित । काम लोजने जा जब निश्चिको लौटा यह इस घर में . इन्गापती पहेंच चक्की थी तब तक हो कान्तर में। रोया नहीं, नहीं यह दिलपा, शाँधें भी थी रूखी . अच्छा हुआ, वची वह मरकर, अर न रहेगी भूखी I सीवित भी तब दे न सका पुछ, दिया एक वस अन्यन . आज विता पर भी न दे सका उसे यदावित हैंघन । धों है में सन्तह सदा की, जुप जुप चली गई वह . करती न यी अकेले की अब रजनी तिमिरमयी यह । वों वों बों-बों करते सनहर, आया यह ज्यों तन्द्रित . इयामा रोती है क्या उसको जो भव से निष्कासित है उस ब्होर की आँखों में अब गहरे अन्तस्तह हे अन्यकार से आइत होकर दो दो ऑस छलके। याद पडा. इस मृतवःसा ने दिया दूध सब का सब . रुस विवशा के लिए जगत ने दिये न दो दानें सब । हिपट गया स्यामा से दुखिया, इत थी जिसकी वाणी : पशु थे तो पशु, नर थे तो नर, ये दोनों हो प्राणी ।

#### स्वप्र-भद्य

क्सर शहुँच गगा या घट्टा में नव नन्दनवन में , मींग रहा या करनवता के उबका एक सुमन में ! मेंने कहा—"इहासिन, देश बंचक कटा हुए है , दान कर रही शहरह, फिर मो वह चिरकाक मा है! सोवा बना है रह महुन का, में यह दुशे बतार्कें !— रूआ है, रहको लेकर में सुवके-सुबके आकें , बद हूँ अपनी काव्यवध् के जुद्दे में वीछे है , महक उठे मेरे व्यांतन में उत्तर तक नीचे है । विमना जनामू विता तब वह चौंक वह वयों जनकर , अपने कज्जकित नवन वे साठे हत वर, उत्तर ;— किएका परम नमा यह उद्योगे !"

ट्टा मेरा सपना , मनक्ष्यान मैंने शबकोका ध्ना कमरा अपना ! पिटी बालिका का कह कन्दन नीचे से खाता पा , नहीं दक रहा या ताहनरत कर कुपिता माता का !

### ₹मृति

न्दर्भ बरस पहले जिटाव में दिन-पट जठता वर्षों ही . एक विद्रम मेरे कार्नो में सथा दिवस्ता त्यों ही 1 मेरे भवण नयन खल जाते नई चेतना पाकर : श्रय्या पर ने उसे देखता,—वह बैठा है आकर मेरे इस छम्ने के उत्तर । जैंचा उसका स्वर है : अग अग में सुन्दर शोभन वह घन कृष्ण अगर है । कुछ छण यहाँ कुककर फिर वह उस छ जे पर जाता, उमेंग उमेंगकर उठी कण्ड की मधुधारा लहराता । उड जाता फिर कहाँ न जानें किए सुदूर के बन में ३ मेरा दिन मह मह हो जहता उस स्व-रस विचन में 1 नित का एक यही उसका हम दीई समय तक चरुवी , आई उपा. और कोटर से वह आगया उछलता । नहीं जानने पाता, उसका वास कहाँ है किन में , किस निर्जन तट में किस तक पर रहता है वह दिन में । कहाँ गया, कैसा है अब वह, उत्सुक हैं उसके हित : नाम धाम कुछ-गोत्र आदि से हैं मैं अज अवरिचित । दिया खात्म-रह उसने मझहो पर माथी भी होहर . उसकी स्मृति से आज अचानक मेरा स्तर है सन्दर ।

# सम्मिरिव

## [ 1]

"वहाँ, चही, एक सम्हात के फूल न होड़ी;
श्रीक महीं पा, एक साहत की ममता के में।"
किस्मत या में, माना रहाँ ऐता है मान सा ने म सा नितेत किहतिया, मृद हर्नमें कायम करा ।
मेरा करा ती हम हो गया रहें निश्व कर ।
सीर कार्यक के दें कु सुक्त के हैं मान में,
मे रानों का प्रकार करा है हैं कि स्वत कर ।
सीर कार्यक के दें कु सुक्त को सित्त कि कर ।
सीर कार्यक के दें कु सुक्त को सित्त कि कर ।
सिता मान साम किम कार कि सिता कि सा के सिता कि सा ने सिता की साम मिला सा ने सा निता की साम मिला सा निता की साम में ।
सिता मी मी मी मिला सा निता की साम में ।
सिता मी मी मी मिला सा निता की साम में ।

## [ २ ]

किन्तु कामा गया हुहै, मैंने भी जाना, कहु प्रधन वह पोचनीय देव दाव पुराना। 'पेंद स्वस्तों में सिटे-पुंडे देव मूर्ति पढ़ेव दर देवसा देव तथा, 'बंद होकर प्रचंड तर! है करा एक ने—स्तत यहाँ हव रह है करा!' कहा अन्य ने—'कीन कहाँ का तू स्ना देश!' बढ़ते देव है कहा हुई का तहा का स्वानक है का तहा है देव है कहा है कहा हुई स्वानक है। स्वित हुई रूपी होनों ने कोने; हे ही मूर्ति पर बहुट प्रायन होनी ने कोने;

### सियास्मशरण गुप्त

उसी नरह नव क्षिर थिये उस कुर कटह का, दील पढ़े श्रृंद्रित यहाँ ये दो हुम सहसा। ठहरो यत हव और यहाँ, वे कुछ न तोडों, डीक नहीं यह, हस रसाल की ममता छोडो। रिपुका इनका प्रेम-मिल्ला; सापित यह परती; क्लक्ट्रप्रेत की मृति यहाँ दिन सत विचरती।

[ a ] क्लइ-प्रेत की मृदि !--अरे ओ मानव भोहें . धरती के इस प्रेम-तीर्थ में पावन हो छै। त इसको रुधिराक करों से आया छते. खंड खंड कर इसे काटना चाहा तुने । पर अब भी यह वही, अखंडित है, अमलिन है : चिर-नृतन पर फूर लिये शामित प्रति दिन है। तम दो का विष-वैर द्यान्ति सह पी जाती है। भव-सव जीवन-सुधा पिला स्ट्रीटा शाती है। तुझको पिर् फिर यहाँ अहा ! तह-तह, तृण-तृण में बाँधे है यह तुझे प्रेम-वियता के ऋण में। नहीं भलता कलह तदांप .--हा ! त यह कैसा : क्या रिप रिप में मंज-मिलन हो सकता ऐसा है मातः वस्ये, स्वजन-स्वजन का वैर-पंक पर तेरी सुरसरि-मध्य हुआ है निष्कलंक यह। तेरे इस युग-विद्यप तले मैं निर्मय घूमें हैकर ये फल-फल इन्हीं पत्ती-सा शर्मी

सजुयोध वास्त्र ने प्रश्न किया ग्रेंत्रपोध नामक जलह के— <sup>ध</sup>भूलकर मद्र, किस स्वाधिकार मद से जल भरपूर सुमने है बरसा दिया ,

भार्य भगि खंड में सभी कहीं ! आर्थलंड में हो इस वर्ष वृष्टि का विधान ਹ⊤ ਈ ਜਵੀਂ।<sup>15</sup> ''या ही नहीं !—भूला मैं कुपानिचान ! विस्तय मझे है यह . भल हुई कैसे वह । में तो असंतष्ट या खर्य विशेष . मर्थलोक शासियों के दंग देखा चाहे कितना ही करों : यथाकाल कृष्टि कर अन्तर और धन की यथेष्ट सब स्टीप कर ओत प्रेत गेह उनके मरो : फिर भी कहेंगे यही--'अब की भी वृष्टिकी कमी रही।" और नहीं कुछ तो कहेंगे यही एकदम---धाती के पर. ग्राम. खेत वन अस्ते बन अब की हुत्रों के बहा देना चाहते थे हम ! प्रेमी इनकी है दाता। अच्छा थान होता इस वर्षयह चित्र<del>ात ।</del> जानते तभी ये निज दृष्टि खोल . हमारे एक एक बारि-बिन्द का बया मोला। निश्चय प्रमाद हुआ । ਗੜੇ ਭਿਸ਼ ਦੇਸ਼ਗ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜੀਸ एक साथ यी पुछा। किया यह,-देव हैं दया-शरीर : देखकर भवल के तम क्षेत्र रम के सहस्र नेत्र

### विवासमहारण गुप्त

वस हो उठे थे प्राणियों के दःख साप से : कीर इसी हेत्र रिना लाने ही रिना कही प्राप्त दुई आहा वही सेवक को अपने ही आप से. और हैं सम पहार् किन्त इस वर्ष तो अवृद्धि गाग है कहा। क्षय भी, क्षमा हो, देव, हानि नहीं। तिरने न देंगा में वहाँ वहीं और अब एक बेंद्र जल का 1 टीवित टिवाका के शांग्र शस्य अशहास खींच हैंगे अन्तस्तह से निकाल जल पहले का सभी भवल का। होगा तब और भी बढा अकाल। कर्षक बर्गका साम खेती में मुहे हैं शास्त्र : अंकरित हाके यह है हरा। मव परिधानावृता शाभित वसुधरा । जन समदाय है प्रसन्त स्व. सोचते हैं.-शाया यह जाया नया अन्त अ**व ।** नानते नहीं हैं, हाय ! कैसे मूद , विधि का विधान गढ । थाशा तन्त्र ट्रट सब जायेंगे दो ही दिन बाद जब खेत सुरहायेंगे।" भद्र, यह विश्व का विधान है देव हो कि दानव हो. ऋष, मुनि और महा मानव हो . सीमित समी का यहाँ शान है ! विधि के विदान से ही वर्षण अवर्षण का. তক্তক হাল হা

निश्चित है योगायोग : भोग्य है समीके लिए भोगामीग । वाती रहे सल हो सदैव यदि वस्था . उसकी प्रसन्त संधा मस्य प्रज्ञ साधानी---ब्याधि रूप होके उसे शानित ही संतायगी। काआ इस वर्षं है तम्हें विराम । वर्ण हो सपस्काम वस्य घरातल का 1 योग इस मीध्म के अनल का शद उसे कर दे. अन्त में समझ-सख सिद्धियों से भर दे ! तुम यदि भृतल के ताप से बरस पदे थे वहाँ अपने ही आप से. तव तम काटो बही जाकर नियत काल । भवल का उच्च माल पावन महान हिमाचल है। पाय-साय-होन वहाँ शान्ति सनिश्वल है। तुमको न होगा वहाँ अन्तर्दाह । पुण्य का महत् प्रवाह निर्झरित होता वहाँ बाह्रवी का बल है । विन्तु सुम धन हो . रामा के अभिन्न प्राण धन हो। यदि द्वम एकाकी गये वहाँ बनकर दूत अन्य कौन आ सकेगा यहाँ बाजमा सती के पास । उसका विरद-पास ,---सदनान होगा तुम्हें यह भी :

### स्वियार।मशरण गप्त

साय में कुम्हारे यहाँ ला सद्देगी वह भी।"

"भगवन् स्पानिवासः हो शया क्लार्थ यह दोवी दास । दंद भी हआ है स्झेबर-सा: सादर निदेश शिरोधार्य प्रमानर का ।"

[ ? ]

"गहबर पदाब्बी में विनम्र मक्ति भटा सह रालाधिय द्यूरहेन-एन् यह वीरमद नत है।" "स्वस्ति बरम, स्वागत है! राज-परिवार में है मंगछ तो ! धर्म का विद्यान है अवल हों। 🔭 "राजगर आप-से वहाँ हैं देव . होना ही पदेगा वहाँ मंगल अवस्पमेत ! किल्ल यह संग्रह हा किसाहै। तात. यह मंगळ जो ऐसा है तो फिर असँगड कहेंगे कि है। आप है जिसा है क्या, बता दें आप ही हहे !" "बास तम स्यग्न हो अवर्षण है: दिन्त घरो चैयं निज मन में । धर्म के प्रतीत आचरण से च्यत हान मानव भवन में . मंगली का मंगल यही है चिरबीवन में ।" "तव फिर आका मुक्ते दोने आप . छोड यह यौतराज्य, पाय-शाय, तप में तपूँगा कहीं लाकर विजन में।" "बत्स, तुम शान्त हो .

एकाएक अलेकित होके यों सधानत हो । सोक्ट ग्रह शीवशाख्य. धर्म कहाँ पाओरी 🖁 धर्म और तप है द्रम्हाग यही . भान-कर्म सारा यडी <u>:</u> घर है तुम्हारे यह, और तुम जाओगे यन में इसीके अर्थ ! अर्थ नहीं, यह तो महा अनुर्थ (" "किन्तुतात, पुज्य पिताके भी पुण्य शासन में होता है अवर्थण का ऐसा योग. तव पिर भेरे छिए मन में राज यह हो क्यों नहीं राज-रोग ( पहले तो एक बार मेघ-दल बरसा गये हैं जह . और फिर ऐसे गये, मानी सदा को ही गये। अंदर नये नये निकल पदे ये जो घरा के अंक-यल में . जननी के अंचल में. कान्त शन्ति शिशु की मनोश्च छवि छाये हए : पवन कर्री से दुलराये हुए, हर्षामोद-आन्दोलित थे जो पर पर मे . आज वहीं सहसा अकाल में सखने छगे हैं तात . र्पाले पद्र सर्वे सात् । द्रातक अन्तरिध-काल में पावन पयोधरों का चिह्न नहीं ; शून्य, यह शून्य हो सभी कहीं। देखकर आ रहा हैं दीन कृषिकारी की . खेतों बीच, धान्याहर,---आग के अँगारी को ।

सनिकट व स शोक मीतिवरा . घांछ मरी जननी वसुन्वरा क्रमाल गाम असारे भर . रह रह भारत में करण निवाद कर हृदय विदीर्ण किये देती थी. क्रदस सोचर्नो का भीर सिंगे सेती थी। किन्त हाय! नेत्र मा ये नचे तक रखे थे : वाप-वप्त नव उन अपनी से रूखे थे। देन एकादो ही बुँद शश्रुबल , सन्दाह्या. ईंधन सा पाये उन्हें कार ही कोटों वे सुला के उन्हें, बाग वहाँ जाता और परम पियासा नल . देखा.-एक खेत पर कृपर प्रध् थी खड़ी: दोपहर की थी घडी । मैंने कहा-- भाता, इस धृप में , धाता के दवल त रीद्र रूप में , तन शलसा क्य' रहीं ! बद इन इधीं क तले भी प्रप्त छाया नहीं ।" तद वह हा बेहार खेत पर कातर जिसामा भरी रिप्ट डाउ बोडी-'वात, देखा इन अपनी की देवबा दशा ! और पिर लाह एक दीई दवाम क्रमर उटा के सिर विवद्या **रेख** उठी दूर तक श्रूयाकाश्च,—श्रूयाकाश्च । खान पदा, जननी वमुचरा ही मृर्तिमन्तु, थन्न जलामाव है द्वेनियार वार्ष तम बायलात पागल के भाव मे

स्पैंगती हो भिन्ना—'क्छ दे दो, कुछ दे दो अरे !' हाय हरे !

तिम्हर, कहोर, ब्र दाता से ,— ऐसे उस घाता से , बिसने कावरण का योग रचा पहले , फिर द्वार नीर दिया,—'यह से !' केवल इमीलिए

जितमें कि कीत्रहणकानत हिये दीना, माम्यरीना उन माता के हृदय-कान एक तथा बाहर निकल आमें; धीर तब दीत कर मीम्म दबान सम्मुख ही तिल तिल दम्म कर दिये जायें। तात, तुम विहर उठे हो सुनके ही बत , में ता जल आया बह रीह रस; फिर यदि धन्तवीहा मेरा नले, दूध फ्रीडकानत उस हरह का विधान खले

मेरे इस मन को ; उचित पही है तब इसके दमन को तर में लगा हूँ अपने को मैं। करके यथार्थ अपने को मैं ऐसा कुठ कार्य कहें, इन्द्रासन कोक छठे ;

'नादि-नादि , पांड-नादि, पांड-मादि,' स्रोच्छाचार वज्रो तक कार्य कर बोछ उठे।" 'पारम, कुना मेरी बात छोड़ फोष , बात पर वर्ष्य यह घोषारोप ; दोप नहीं ऐता दुन्न उसका। गृङ उस एक ही पुस्य का

चक चलता है त्रिसवन में । थण परमाण, क्या क्या में स्रोतिस्क असवा विद्यास परिस्थास है . सीख्य भोग में ही नहीं सर्वया समास है द्रमकी विद्यालना द ख भोग की भी विकरालता थग है अभीका एक निर्विदाद । तप में न हाता यदि मागलिक का प्रसाद . तो क्या इस भौति तम छोड राज धन को जाना कभी चाहते विजन को ! तप जो सपीगे तुम, आज वही तप नपती है यह मधता मही। क्छेश दोध उसका इक्षा जो तुम्हें मन में . ध्रेष्ट्रतर तप है तम्हारा यही जीवन में। फिर भी सना दें तात . तसको शहस्यमधी एक बात । दो दिन के बाद इस, साठ घडियों में कहीं आ रहा शततत का प्रथमोग । यदि इस बीच तम याग के विकार-रोग आस्म लीन योग भ्रष्ट हा नहीं. सो यह सनि**चित** है. पेन्द्रपद पर्ण निज वैभव में प्राप्त तम्हें होगा इसी भव में 1 दुर्लंभ विचान यह ऐसा ही विहित है।"

"देव, यह याग, अति अद्भुत है। आज्ञा और आशीर्वाद कीलिए। यम करते क लिए

जन यह शक्ति भर प्रस्तृत है। सीधा हिमश्रंग अब कार्जगा। सन में समाधि में सगाऊँगा 1 शिष्य का प्रणाम चरणों में भक्तियत है।"

"शम्पे, व्रिये शम्पे, यही पावन नगाविराज ! करके अञ्चल नयन शाम कर को निमक्तित पवित्र पयोद्यम में . दिव और भव के विचित्र इस संगम में । देखो, यह कितना महा महान . आप अपना ही एक उपमान । थाँगी पाचद के समध्य में गतों में होकर रसातल मे. पैलायह बीच में है, देन्द्र त्रिमुदन का। कृत्रिम हिमाद्रि वह नन्दनोपवन का याद तो तम्हें है ग्रिये १ शिल्पी विश्वकरमी ने इसीके लिए लतना किया था ध्रमः निश्चय ही वह है अपूर्व और अनुपम । किन्तु भगासाध्य यह कृति है : इसको असंख्य काल में स्वतः साधना तपन्याना प्राप्त कर पाई इस रूप में प्रकृति है। अच्छा, तुम्हें होगी बलान्ति . तव इम योडा यहाँ उहरें : दूर करें शत-शत योजनी की मार्ग-भानित । आहा मिद बाय की ये लहरें।" ''मेरे हिए चिन्तित न हुजे नाथ ,

चिंद्रण समीर के ही साथ साथ । पर में, यही का यह, प्रवर प्रशिक है। दृश्य यहाँ कैसा समाक्यीक है। अस को इक्षाया मसे, दरहो गया है आप प्राप्त कर दृष्टिकल इतना बद्धा अमाप देखो यह वितनी निचाई यहाँ : यह गहराई यहाँ भय जयजाती है।" 'किन्त विये. घारा यह निर्हारित दर्पावेग उद्वेशित कैसी बड़ी जाती है! कपर सेटटटट. प्रस्तर-कठोर सन-गन्वनी से छट छट , विषम घरा में सम दृत्य कर गाती है।" "नाय, यह लाइली यहीं की सुवा. ≒व-सब स्तेश में अहरह झीडायुता निर्मय यथेच्छ फिरती हे पितृरोह में ! दीटराज, तमको प्रणाम है. भवल के पाप-वाप हारी हर 1 दर्शन तम्हारा पुण्यकारी कर पुरा मनस्काम है। चोटियाँ हैं जपर कहीं अनुप. नीचे वहीं निम्न घरा के ही रूप : घारण किये हो उचता भी नत होके, घन्य <sup>1</sup> दिम का वडोर-मृद् सन है. चाइबीका शभ्र धीत मन है. इससे अधिक और चाह क्या किसे हो अन्य 🕻

वियतम. मैंने कहाथा न तमी. विक की प्रवाण मान . नमने किया जो यह नीर-दान . ਟੰਕ ਸੀਸ਼ਨ ਕਿਵਕ ਹੈ। ਕਈ ਕਸੀ ।<sup>1</sup> दोष यदि ऐसा ही सखद हो. श्चनत में निरापद हो. फामना यही तो इस मन की. दोव वडी दर्निवार होता शहे बार बार : फिर फिर पार्के शास्त्रि होते शैल वर की । देखो. हरियाली यह शोभाषाम हरी भरी श्वास स्वास । दीखती नहीं है यहाँ नीचे की घरा कठोर ! इयर उपर चारों और ਕੁਲ ਸੋ ਫ਼ਿਲੇ-ਸਿਲੇ . बह बहरंगी फल एक साथ हैं खिले ! आहा । यह कीन बता . मृतिमती सुन्दरता ! छे चलेंगे साथ इसे रोपने को नन्दन में ।" ''शम्पे. यह मन्त्र यहाँ सन् में : सरहा। उठेगी यह जाके वहाँ . नन्दन वहीं है उसे प्रिय जिसका जहाँ।" "तव कठिनाई हमें कीन नाय. के चलेंगे रूख वह दूख भी इसीके साथ यह है जिश निसकी ! यन्य महा कैसी इति इसकी 19 "राम्पे, यह अच्छी कही. सद एक नाओं के लिए है एक नात यही।

धाओं की दिसास कर विश्व हर्ने प्रवाद्य भर. प्रधीनगरि क्षेत्र क्ष्मप्राय धन की. 'छेप ४म अन का अप जिल्हा है"-"और वैशा पात ! भूगीम नहीं के अहा । आई यह पुण्यकात हैं" <sup>((</sup>बह सं) विश्वी सायम के सन की : श्रीयता संशी द्वार महा की !" "ठीक वहा, देला उस मंत्र में सहस्र सप्रसी एक बैटा है। भागपान शीर प्रमा पुंज में भीत भाग, जिमियार कागर में वेटा है ! छी भने अभै क्या नाम, देखी नहीं, जाम क से हैं भग देने स्थान भी यहाँ।" <sup>श</sup>कार्थे. मही आई यह याद असी । शाल है शसनत गर्याम करने है धाल कीई शाम्यवधी हो हारे पश्चिमान, शामहानगाविनान, पूर्व शंख्य यह भी विना विभे काता करावदासी यह केम्प्रद के किए ! यह वद-भार विश्व सुर्वह है . ग्न नय दशहा, अवाल मुनि यह दे। यर्भ यदि । स्वया दशा प्रयय . होता यह देगाल का सपत्र है र्धाक्त है मेरा विश्व . कोंचे इस क्यों म इति स्थामिकार्य के निमित्त ! मान क्या गंकोगी चिये, मेरी बात है क्य निवारि प्रयक्ष .

--- क्रजित न हा यों, नहीं शील का यहाँ विघात.--साधक तपस्वि जन के समक्ष क्षण भर उत्य-गान कर दो. क्वर्ग-वर-धारा से नगाधिराज भर दो।" "बात मैं न टालंगी . तम कहते हो भला. आहा क्यों न पालुँगी ! (कस्त एक मेरी छट. दाप यदि हो अट्ट. मझको रुचेगा जो वही मैं यहाँ गाऊँगी स्विस्तता वर्षेडे ही न हो. सब भर पाउँगी ।" "दाय का यहाँ क्या काम . गाओ, तम गाओ क्रिये ! खर्ग-समा शीव बरसाओ, बरसाओ प्रिये ! धन्य है कशस्ता . कैसी इन अंगों की तरहता ! 'देलो'---स्वर कहता है--'मेरा नृत्य' . नृत्य कहता है--'सनो मेरा कृत्य !' एक दसरे की बात कहते। इस स्वर-धारा में बारीर-मन बहते । सचमुच वहा मैं वहा . यह तो तुम्हारा ओल मेघराय ! का यह फैल उठा, वश में नहीं मैं रहा, निखिल निषेध-भय-भीति त्याग ।

बाना, मुद्दो फिर वरधाना चाहती हो प्रिये , कृषि वरधाना चाहती हो प्रिये ! मुख तो हमारा वहीं, उनका चहाँ हो भाग !" [ ४ ] "गुत्तवर, पदाकतों में प्रणाम ! कोट आया मैं , कृष्टित हैं, शिक्ष नहीं छाया मैं !

२२

ओहो, बैलराज-सा ही दुर्मन है, जान गया, पत्य वह किटना विपन है। "सर्गल, ह्यां को मला नगा गात है। "सर्गल, ह्यां को मला नगा गात है। स्वान सर्वेद है सुरूल जात! देवी सुरुक्तात पह बहुया, वरका गाँ हैं में जुपीय केम सर्ग हुया। स्वो स्वान कित प्रकार स्वान स्वान

### पुजन

पद-पूजन का भी क्या उपाय ! तु गौरव गिरि, उत्तक्षकाय !

त् अमल-प्रवल है, मैं स्थामल , ऊचे पर हैं तेरे पद-तल , यह हूँ मैं भीचे का तुण दल

> पहुँचूं उन तक किस भाँति हाय ! तू गौरव गिरि, उत्तहकाय !

ही शत-रात झंझायात प्रश्न , पिर भी स्वभावतः त् अविचल । मैं विनक-विनिक में चिर-चन्नल ; भेर्द्र वैते यह अन्तराय ! त् गीरव-विरि, उत्तुक्काय! বাদ্

विदव-महावैद्य-पाल . धन्य, तुम धन्य है घरा के लाल ! छद्म छल के अवोध . वीतराग वीतकोध तुममें पुरातन है नृतन में . नृतन चिश्नतन में। होटे हे सितिज है। वसुधाके निज है। बसुभा तुम्हारे बीच स्वर्ग में समुन्नत है . स्वर्ग वस्रघा में समागत है. आकर तम्हारे नये छंगम में . लघु अवतीण है महत्तम में , दूर और पास आस-पास खिले . एक दूसरे से हिले भीतर में बाहर में. हास और रोदन ध्वनित एक खर में जाने किस भाषा में , ज्ञात किसे, जानें किस आ शार्मे, हास में तुम्हारे विश्व हँसता : रोदन में आकर निवस्ता विश्व-वेदना का महा पारावार . घोर-घन हाहाकार: छोटा-सा तुम्हारा यह वर्तमान ; विपुल भदिष्य में प्रवर्षमान ; थाज के अपत्य तुम, कल के जनक 🕏 , एक के अनेक में गणक हो : सबके सहज साध्य .

### **र वि**यासमञ्ज्य गुष्ट

स्वके सदा अवाध्य आत्मलोन सर्वकाल सर्वोगयः कीन सव परवीयः द्वम अपने हो विश्व मर के पुरुवातिकि मी सदेव सर के;

हे बिदेह गैहों भी सदैव तुम हो अगेह, पेक सकते हो तुम्हीं निर्विकार, मृत्तिका-समान देम होर-माण-मुक्त हार; सम्बद्ध अद्धल है.

> जन्मजात उच्च खर्गहुल के, मत्र्यं बुख्याला में हुए हो गोद स्प्रमोद

भूतल की शुक्ति यह हलकी

एक बड़ो बूँद किछी पुण्य-स्वाधि जल की

हुल्स कुमीन कम्म

पास कर हुममें कुई सम्ब बन्च पत्म ।

बाल दुम!—बाल पुषा-बह नहीं कुछ भी,

वर्ष दिश्व मानव तमी, तभी;

प्यार प्रेम श्रद्धा सह वार वार प्रणत प्रणाम सुग्हें शहरह !

#### धाइवासन

[ ग्रम्बाटय में गुजबर एक बोरानित्यात सैनिक के निवय में होच रहा है । ] ओ हैनिक भाई , बन्सा याज्य कहाँ, कहाँ को तुने याई पहले ग्राणद पबन ? वहाँ पर भी देखे ही चिक्रते होंगे कुसस, हती यक के बैसे ही

होंगे मलरित सरित-तीर, सन्दर छाया वन , दिन में गलिन सुवर्ण, रात में रजत विकारण । पता नहीं, वह कीन प्राप्त किस ठीर कहाँ का , कोई एक बुढोर प्रतीक्षास्तव्य वहाँ का मला उटा उस दिवस, दिवस के कालाइल में . या मध्निक्षि के मध्र अचंवल मुदलांबल में . ली जब तने नई साँख इस नये भवन की . एक साथ तथ तनय, तात, भ्राता, निज जन की नवता तक्षमें जात उठी । रा लोकान्तर का उस धर का बन गया.--कडाँ वी तशमें परता ! वहाँ इदम भी हुआ हासमय सरस समगह . शुच्या पर उस प्रश्वती का विक्ल नयन जड सना अग्रह आरन्द । अर्शाचता भी थी शक्तिता । पा तक्षमें प्रत्यक्ष मक्तिसख माता मदिता तेरे स्नेहाधीन वंधी वाश्वित बन्धन में : तेरे में निज विगत काल पाकर बचान में मीट पत्री वह खयें!

अपरिचित हैं मैं माई , किनकी पहली सुमग सुहदता तुने पाई । या तेरा क्या नाम घाम, किनमें तू फूला , क्या कुछ ऐसा मिला दुझे, जिनमें तू भूला छपना आया आप है

सीयता हूँ रह रह कर , कोई तेरी पुण्य प्रेयवी रही कहीं पर ! वैठा था ए किसी दुंचवन में, श्वरवट में स्थाम स्थ्यामों के पात्र रखायर पुट में स्थाम स्थ्यामों के पात्र रखायर पुट में स्थार रही थी, दिला रहे थे उनके पुत्रतात , भीरे घीर शाल प्राणि में उठका अंचक फहर रहा था वहाँ, वहाँ त् उन्मन उपन निज में दूवा हुआ, वहीं अपना श्रपनापन स्रो थैठा था।

उटो दाए सहसा जो तेरी, तू मींचक रह गया, हृदय की वानी ऑफरी कहाँ कमी को चलो गई गी! पूर्व गमन में, पूर्व गमन में या कि वहाँ तक विस्तृत मन में , वैद्यासन में या कि वहाँ तक विस्तृत मन में , वैद्यासन में या कि वहाँ तक विस्तृत मन में , वैद्यासन पर स्वाप्त है । उटा उदार अतुत उट अतुवम पर में, अपना उस दिवलोक्यासनी को नम-यह में तूने अपना लिया, हा यह मन की पूरी, । उच्चा उठ गया, कहाँ को कैसी दूरी है वैरे उर के सक्य स्वाप्त मन प्रमुद्ध में कमक परी, वह उतर आ वसी अन्य पुर में वैरी ही एकान्त !

हुआ क्रिर क्या हुछ कैशा !
क्लिर गया वह लाग, हो गया म्हल ऐता !
जीवन पर मुढ गया किशी शहीर्ण गतो में ;—
म्या वहीं या पवन, मीर निज्ञ उत्तराखी में
क्रिये हुए या विग्रुष्ट कह यन, क्रमुमि, गयानवक करो या चु कछ मध्य, बेवल उद्धानक इसा-झा मी प्रक्रमधील या वीक्षा-वीक्षा; वह मी हु छुठ काल वहण क्रज सा वीक्षा सुरमि-समाहुक हुस्ल ।

कहीं के कमील्य में बा पहुँचा तू स्टूर्ति सर्मान्यत माग्योदय में । बहुर्ती से वह बहुत बडी, हाकर मी छोटी ,

### स्वेद-सनी बन गई सलोनी सेरी रोटी !

उस दिन तुने सुना, गगनजुनिकत भवनों ते उसी प्रक न्यांन, उच्य होक के विष्कुत करों ते उच्यारंत-ती, उच्य होक के विष्कुत करों ते उच्यारंत-ती,—'रतान अर्थेशत दे हों, हरकों !" ते बोल-"हाँ, सान अर्थेशत सुन-गुत्तन की !" जिर ते तुने सुना, सार्च के सान सान से वृंग गई यह गिरा—"भवंगर निर्धनन ने हम तिरान हैं !"—"हम निरान हैं !"—ग् भो बोला ! सांवापृत्तित उस वरंगों से उठ होला तेरा उर मिरान्य !

चडा कर समाराज पर है बातवरवंदा हुत मिरा जैसी करतक पर हिता की राम में स्वाप्त के राम में स्वाप्त के राम में समावित भी। कोग-नहि के बमानेद्वाम में समावित भी। कोग-नहित में लोग को सम्बन्धित है जीने की यह परा, परा नीने का मानव भूछ गया सब हुते हैं भहते माया में कराके कर प्रमाति है। मारा में सम्बन्धित भा किये हुसे गहती माया में कराके कर प्रमाति है। आतंपिरमूत काया में मारा भी मारा में सम्बन्धित भा किये हुसे गहती माया में सम्बन्धित स्वाप्त के प्रमाति है। मारा में सम्बन्धित स्वाप्त स्वाप्त में सम्बन्धित स्वाप्त में सम्बन्धित स्वाप्त स्वाप्त में सम्बन्धित स्वाप्त स्वाप्त में सम्बन्धित स्वाप्त स्वाप्त में सम्बन्धित स्वाप्त स्वा

नहीं, यह या धन-संद्रित । अब यह तेरा यन अध्यानक ही अनियन्ति । अस्मात्तिक ही अनियन्ति । अस्मात्तिक स्थाप क्षान्ते भार अध्याद्ध होता हो अस्मात्तिक भार विश्व होता हो स्थाप क्षान्ते भार के केकर एक उठाव आगात्ता संख्या नीचे । मूच्जित होकर यहा हुआ या सूहत सीचे ।

हैने देखा, —उसी द्या में तेरा मानव बाग उठा वह वहाँ, करण भी तीहग विकट रव निष्पावर्तन-मप्प स्त्य सम् पूटा सहस्र । निश्चिक पन सम्बद्धा स्ट्रिमें होकर वह क्या निकस्र पद्या था पर ज्योतिकण !

मिन बह धण करके पौडा-दान किया है ततु पर षारण विद्युक नणों के बीच, किशी अनमिट केना में 1 बह स्व ही वह स्कनीर देखा रेखा में बहने देशी नहीं, रहेंगे जब भी अखर । सुना मंत्रे ही छन्नें वहीं, वे नित्र निरन्तर हिंसा करेंगे वहीं थोप उद्योधित ।

चला गथा तू, वहाँ किसी जन को क्या आई तेरी सुप शण काल ! किसी जन ने क्या सोचा,— किस कारण हा गया अपानक ओंडा ओंडा मेरा आतुर हृदय ! वहाँ के मरण बाट पर कोई किसका कीन, निर्मा संस्थानक वनकर तेरा स्मृत-सब वहुँच गया होता दस शण तक , आये आये, गये गये होंगे शतसस्यक , उनमें तु भी 'एक' |

दिष्टि बुँचली पह जाती , उम रूरी की इतन मान ही आने पाती ! बामत रे इस अर्द मामिसी में वह कोई; इदा है वह, नहीं आज अन तक बी धाई ! कल मा बह दिन, पन पामगी जन वह तेसा , सोच रही है—"मान, मान, यह गमा कैंपरा ,— अब क्या कोर्जें!—रहे हुसलबुत बह हे नाता।" गद्गद होकर नमित हुई ऊपर को माता निर्तिमेष, निर्वाक ।

देखता हूँ में आगे, कड के दिन संब-रहिम गगन में जांगे जाये जाये हैं दूर कहीं का छोटा ऑगन ; बहाँ निराठे कछ बीच उछ तकणी का मन उछछ रहा, वह पतर माया चहुँ और पुछक में , 'मियतम का मिय पत्र जिये वह नई हुटक में भूछी बहु स्वकान महोदिष दीपान्तर के; किर फिर पढ वह पत्र, उसे मुदु मधुणकर के छात छत सुम्मन दान कर रही है नेदाजित; मिय दो दिन के लिए का रहा है अधिकानित ;— दूर नहीं अस मिटनतीर्य वह !

उसकी दूरी
दुस्तर तर दुर्लम्प, हो सकेगी स्वा पूरी
इस जीवन में । हाय और, तेरा खंडित शब ह
द वरणी का माग हो गया है जिर सीरत
र दे तेरा धन्मभूमि, कह तां, उर यह में
रखती तु भी भूषा ! उसी विदेशानक में
दिखानक में, रण दुई है जात्मा शेरी ! ,
सीरी भी में सर्ज ।
तेरी भी में सर्ज ।

ास्विचित, समास्विस्त हूँ ,
द्वारे देलकर हरित माव के आधानित हूँ ।
देल रहा हूँ, वहाँ आध कुत्वित पायव का
कर विकट वीमत्त, वहाँ मूर्िउत मानव का
न्यावार स्वीकरण दलन विदल्त कर करके ;
न्यायी दौर पर, उसी टिकाने के यल पर से

### सिचारामशरण गुप्त

पूट वहें हैं मये नये खंदार वे धोमन ! उस रोनिक वा कपिर बर्शे वह हृदय विमोहन मक्त्रीयन के कहणराम में परिवर्तित है! जिसे पूणा की गई, उद्योक्त किए मिनत है परणी की वह प्रमान-मंत्रकी मुद्दुकान्दोलित ! कोइ-सुराभ की लोक कहर ही है उत्योक्तित हुस्य-कार सब और !

## मोहनलाल महतो 'वियोगी'

### जयचंद की मृत्यु

आयो मोदपरिता विमावरी विभागया, भि से गगन तक अभक्त की घलिनी भा गयी अमल-घवल चार चिद्रका. शको भरा उत्पर्पन भतल से नम हो। अत बनी मर्तिमती 'शक्लाऽभिसारिका ' आ रही है जिज की छिपाये सित बस्त्र में । अलंकार 'मीलिता' सदेह देखा केवि ने . किन्त नीलिमा यी निशानाय के कर्लक की . यह 'जन्मीसिता' का सहज स्वरूप था। x v ¥ संख्यातीत तीव उल्काओं का प्रकाश है विजयी महान आर्थ-सेना है पड़ी हुई। दितने शिविर हैं अर्थस्य गज. रथ हैं घमते हैं प्रदर्श सतर्क बीर दर्प से नंगी सलवारें लिये दिव्य वर्म पहने। सतमल होते हैं सनाह, अन्त्र उनके. उल्का के प्रकाश में---दवानि मानो धुमती होर-होर, माया से अनेक रूप घरके। शत-शत दोर्घ शिविशों के बीच शतो का सुन्दर शिविर है-सुरक्षित हृदय हो, जैसे अस्प पंजाते के बीच में जिस हआ। 'आर्यध्वज' पूर्ण महिमा से सहराता है. सामने धिविर के, प्रधान्त नमोदेश में।

भीतर शिवर के महान भारतेश्वरी

### मोहनलार महतो 'वियोगी'

बैठी हैं समस्त आर्यभप वहाँ बेटे हैं। बैठे हैं विजयमद पोके उन्मस हो। मृत्युश्चय सेनाध्यश्च बीर आर्यसेना के 1 मत्री सभी बेठे हैं. विचार में निमन्न से . मानो साम. दाम. दह, भेद वहाँ बैठे हों . ज्ञान - अनमव - वृद्ध मनियों के रूप में। कवि चट धेठा है समक्ष महारानी के मानो रूट तेजोमय वीरभट्ट बेठा हो सेवा में भवानी के-प्रभावपूर्ण दृश्य है। हुग्व पेनिल एक शब्या है विजी हुई राजा जयचद मृतप्राय है पदे हुए। बीवन की ज्योति अव श्रीण हुई जाती है, राजा है बने हुए प्रदीप निर्धन का हाय, जलते ही जा सनेह के अभाव से, करता उपत्रमा तरन्त बझ जाने का चिन्तित समो हैं, यत्नशील राजवैद्य है , बार-बार कांच चद उठकर राजा को . देखता है, दीर्घ स्वाम त्याग वेठ जाता है। बृत्य करतो हैं दो तरगें एक साथ ही कविद्यात-मानस में सुख और दुख की । सुन पहली है धहकन भी हृदय की ऐसी है कठोर निस्तब्यता शिविर में । बोला जयचद •व्यप्र **अरफ्ट स्वर में—** "आर्यनित, मैंने ही विनाद्य किया देश का पृष्यीपति पृष्वीराज, आज धमा कर दो । रधा करो मेरी नरकाित्र से, प्रणत हूँ! देशहोही, में ही जयचद देशहोही हैं. रोम - रोम मेरा जलता है मनलाप से .

### मोहनलाल महतो 'वियोगी'

होगा कीन मुझ-मा अमागा आवेष्ट्रिम में ।" हाय मतता है कन्मीजरित व्यय हो , मानो वह 'आयुरेला' हाय की मिछता हो । युनके प्रकार सकरण जर्वत का रो पहे समास्य कर्वीद हुआ विचलित , बार-बार हृदय उसाह आया रानो का ।

सदसंट बोला (पर एक आइ भरके —"देखता हूँ, अब, देखता हूँ दूर नम मैं माता सिंहवाहिनी है, भारत - बर्सुंपरा , सिर पर हिम का किरीट है लुमाबना, माना उदयादि पर सम्य ग्रांश-लेखा हो । त्रत्र है जलद का, असंस्य रन्द्रधनप से माता है विभूषित--त्रिशुल छिये कर में . माना द्यांक केन्द्रित हो सृष्टि, स्पिति, रूप की शमिका के कर में--स्यन तत हो गये। स्नेड मरी आखें हैं, प्रचन्त हैं, प्रशांत हैं , पुष्प, अर्घ टेकर उपसित त्रिवेद हैं। गूँजता है 'पृथ्वी सुक्त' मानो वेद मक्ति से स्वर क्या लेके 'सावसाव' में जित्त ही । और - और, देलो वह देलो आर्य सेना के . बीर जितने हैं भरे इस धर्मेंबुद में . आरती उतारते **हैं**, दिव्य रूर घरके। थात्र होता मैं वहीं वीरमृदि शता को ! माता मुसकाई--सुवाकृष्टि हुई नभ से , रूप की विमा से उद्भासित मुक्त है। रोको मत-मैं मी चढा पूजा शेष हो चली माता आये - जननी, हे मबमयहारिणी,

### मोइनलाल महतो वियोगी'

तनिक वहारा दो-द्या हरो दयामधी।"

एक बार चीखनर राजा जबचंद ने चाहा उठ बैठना, परन्तु प्राण उसके छोहकर छीन हुए माता के चरान में । दीव-विद्याला छोन हुई जाके अंग्रमाछी में छोन हुई हहर अनन्त्र पाराबार में । सींपकर निजकृत कर्म-भार मुसु को , सींपकर चार्च अपवश्च हतिहास को , मींपकर नायबान देह मादुस्मा को , राजा जबचंद हुआ पार मन-स्मिग्रु के । पक्षीई नहीं कह सकता है कैहोक में यह मब-नाटक सुलान्त वा हुलान्त है।"

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

मौन रही हार

मीन रही हार, प्रियपयपर चलती, सबकहते मङ्गारी

> कण-कण कर कहण, प्रिय किण-किण रव किंहिणी, रणत-रणन नृपुर, उर लाज, होट रहिली:

और मुखर पायल स्वर करें शार-शार, प्रियपय पर चलती, चन कहते खेगार! शब्द सुना हो, तो अन

शब्द सुना हो, तो अव स्रोट कहाँ आर्के ! उन चरणों को छोड़, और

धरण कहाँ पार्ते !'— बजे सजे उर के इस सुर के सब तार— भिय-मय पर चलती. सब कहते श्रहार!

कीन तुम शुभ्र-विरण यसना ?

कौन तुम शुभ्र-किरण-वसना ! सीलाकेवल ईसना---केवल ईसना---शभ्र-किरण-वसना !

मन्द मटयं मर शङ्घ गन्य मृह बादल लटकावलि कुञ्चित-ऋतु , तारक हार, चन्द्र मुख, मधु ऋतू

सुङ्त-पुज-अधना । नहीं लाज,भय,अनृत, अनय, दुख ष्ट्राता उर मधुर प्रणय-सुख,

सनायास ही स्योतिमैंय-मुख स्तेह -पाठ - कस्त्र । पञ्चल केसे स्त - गर्ब - वस्त्र तरल सदा बहुर्ती कल-कल-कल, स्त्र-पाधि में टलमल-टलम्ल, सुन्द-पवक-द्यागा।

सीत

श्रांत पिर आए पन पावत के।
हात ये काले-काले बादल ,
नील-वित्यु में खुले कमल-दल ,
इरित क्योति, चपल शति चंचल ,
शीरम के. रस के—

ऑंड, पिर आए घन पावस के । हुम समीर-कमित घर घर घर , इसर्ती घाराएँ हर सर सर , कसरी के प्राणी में म्यानमा

नेथ गए, कसके<del>े</del>

आंल, विर आए पन पावस है। इरियाली ने, अलि, इर की भी अलिल विश्व के नेव योवन की , मन्द-गत्व-सुसमें में लिल दी लिल वह की हॅंडके—

अंति, चिर आए घन पावत के । कोड़ गए पह जब से प्रियतम बीते अपलक इस्य मनीरम , क्या में हूँ ऐसी ही अध्यम ,

क्यों न रहे दसके — ऑड, बिर बाए वन पादत के ।

## सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निराटा'

### प्रेयसी

धेर अङ अङ को कहरी तरंग वह प्रथम सारूप्य को , क्योर्तमीय-स्ता-सी हुई मैं तत्कास धेर जिल तह-तह ) खिले तब पुष्प जग प्रथम सुगन्ध के , प्रथम बसन्त में गुन्छ-गुन्छ । हर्गी की रँग गई प्रथम प्रणय-रहिम :---चर्ण हो विच्छ रेत विश्व-ऐरवर्य को स्फरित करती रही वह रंग-भाव भर शिशिर ज्यों पत्र पर कनक-प्रमात के . किरण-सभ्यात से 1 दर्शन-समुत्सुक युवाकुल पर्तग ज्यी विचाते मंत्र-मख गुंज-मृद्ध अलि-पुंज मुखर-उर मीन वा स्तुति-गीत में हरे। प्रसवण शरते आनन्द के चतुर्दिकु---हरते अन्तर पुरुकराशि से बार बार चकाकार कछरव तरंगों के मध्य मैं उठी हुई अवैशी-सी . कम्पित प्रतन-भार . विस्तत दिगन्त के पार प्रिय-शब-हृष्टि निःचल अरूप में । डभा रूप दर्शन जब फुतविद्य तम मिले विद्याको हर्गी से , मिला खावण्य ज्यों मूर्ति को मोहकर ,---

# सू यकान्त त्रिपाठी 'निराद्य'

धेफालिका को श्रम्भ हीरक छमन हार .--वाराहेर शचि दृष्टि मुक रस सुष्टि को । याद है, उपःकाल ,---प्रथम किरण-कम्प प्राची के हगीं में . प्रथम-पुलक फुरल चुरिरत यसन्त की मंग्रद हता पर. प्रथम विद्रम बालिकाओं का मखर स्वर-प्रणय मिलन-गान . प्रथम विकस कृष्टि दुस्त पर नग्न-तनु प्राथमिक पवन के स्पर्ध से काँपती. करशी विहार उपवन में मैं, छिन्न हार मचा सी निःसंग . बह रूप-रंग वे देखती, सोचर्ती : मिले तम एकाएक: देख मैं इक गई :--चल पद हुए अचल . भाग ही अपल हाँछ . पैला समीष्ट में लिच साव्य हुआ मन । दिये नहीं प्राण जा इच्छा से दूसरे को , इच्छा से प्राण से दूसरे के हो गये। दर यी. लिचकर समीप वर्षों में हुई अपनी ही दृष्टि में : नो था समीप विश्व . दर दरवर दिखा । मिळी ज्योति-छवि से तम्हारी

# स्यंकान्त त्रिपाठी 'निराद्य'

क्योति-छवि मेरी . नीरिमा वर्षे सून्य से : बेंध कर में रह गई. हव राये प्राणी में प≈नव-स्रता-भार वन-प्रथ-तर हार कुजन-भूधर चल विश्व के दृश्य सब ,---सुन्दर गगन के भी रूप-दर्शन एकछ---सुर्य हीरकवरा प्रकृति नीटाम्बरा . सन्देशवाहक बलाहक विदेश के 1 प्रणय के प्रस्य में सीमा सद खो गईं! वैंघी हुई तुमसे ही देखने छगी में फिर ~ (पर प्रयम पृथ्वी को । माव बदला हुआ---पहले की धन घटा वर्षण बनी हुई ; कैसा निरञ्जन यह अंजन शा छग गया ! देलवी हुई सहज हो गई मैं वही भूत . जगा देहशान , फिर याद रोड की हुई : रु देजत उठे चरण दूसरी ओर को---विमुख अपने से हुई ! चली चुपचाप , मुक सन्ताप हृदय में . पुष्ठ प्रणय-भार । देखते निभेपहोन नयनी से सम ध्रये

## सूर्यकान्य त्रिपाठी 'निराखा'

रखने को चिरकाल बाँच कर दक्षि है व्यवना हो नारी रूप, अपनाने के लिए .. मत्यें में स्वर्गेसल पाने के अर्थ, प्रिये . वीने को अमृत अगी से झरता हुआ। हैसी जिल्लास दिए । सजल शिशिर घीत पुष्प पूर्वी मात में देखता है एकटक किरण ब्रमारी को ।--पच्ची का प्यार, सर्वस्त, उपहार देता नभ की निस्पमाका. परुको पर रख नयन करता प्रणयन, शब्द----मावी में विश्वलं बहता हुआ भी लिए है देकर दिया न ध्यान मैंने उस गीत पर कल मान प्रतिथ में बँवकर चली गई . बीते संस्हार वे बद्ध समार के-उनका ही मैं हई ! समन नहीं सकी हाय . र्देघा सत्य अचल से खलकर कहाँ विशा I वीता दुछ काल . देह-दशका बढने लगी . नन्दन निकल की रात को बर्यो मिला सक . उतर कर पर्वत से निर्झेरी भूमि पर पंकिल हुई, सलिल देह कलुषित हुआ। करणाकी अनिमेत्र दृष्टि मेरी खली. किन्त अरुपार्क, प्रिय झलसाते ही रहे--मर नहीं सके प्राण रूप-विन्द दान से । तव द्रम रुप्पद विहार

# सूर्यंकान्त त्रिपाठी 'निस**स**'

भक्तिक हमें दार बार प्रथ है मजे तम संकत करने समे हाँही है, भावी है, चिन्ता है कर प्रवेश I शक्ते जस शीत पर मखद मनोहर उस तान की माया में कहतें से हदय की मह-सी मैं गई संसति के दःख-घात : रतयनात. तमर्मे ज्यों : नहीं मैं बढ़ हो ] किन्त हाय . रूढि धर्म के विचार . कुल, मान, शील, शान, उद्य प्राचीर क्यों घेरे जो से मुझे . धेर हेते बार बार . जब में रंगर में रखती थी पदमात्र . छोड करप-निस्तीम प्यन-विदार मक्त ! दोनों इम भिन्त-वर्ण . भिन्न-जाति, भिन्न-हर . भिन्त-धर्म भाव पर बेवल अपनाव से, प्राणी से एक थे। किन्तु दिन-रात का , नल और पृथ्वी का भिन्न सीन्दर्य से बन्धन स्वर्शीय है . समझे यह नहीं लोग व्यर्थे अभिमान के है अन्धकारं या हृदय अपने ही भार से छका हथा, विपर्यस्त ।

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराडा'

ण्ड-सन थे कर्मे पर । मधा प्रभात च्यों द्वार पर आये द्रम . नीइ-सख छेड कर मुक्त उड़ने को सब किया आहान मुझे स्यग थे शब्द में l टाई मैं द्वार पर सन प्रिय कट स्वर शत्रत जो बजता रहा था सकार भर जीवन की बीणार्मे. स्ततीधी मैं जिसे। पहचाना भैने, हाथ बढ कर तुमने गहा I थल दी मैं मुक्त. साय ! एक बार प्रत्यो टद्वार के लिए. शत बार झोच की तर में प्रतिशा की 1 पर्णं में कर चुकी । रावित. गरीयसी थपने में आज में । रूप के द्वागपर मोह की माधुरी कितने ही भार पी मुर्चित हुए हो, प्रिय , चागती मैं रही. गढ़, बॉड बॉड में मर कर सँमाला ग्रुम्हें।

#### प्रिया स

मेरे इस ीवन की हैत् सरस साधना कविया, मेरे तरुका हैत् कुशुमित नियं करना लिखा। म्युमय मेर जीवन की नियु है तृ कमल कामिनी, मेरे कुल कुटीर द्वार की कोमल चरणगामिनी।

नृपुर मधुर वज रहेतेरे, सव श्रमार सज्ज रहेतेरे,

## सूर्यकान्त त्रिपाठो 'निरा खा"

शहक-मुगन्ध मन्द्र महापननिष्ठ घोरे-घोरे डोती , प्रामानत तु सुप्त कारत की स्मृति में चलकर घोती है कितने वर्णों में, कितने चर्णों में यु उठ खडी हुई कितने करों में, कितने उन्हों में तेरी लडी गई, कितने मंत्री में, कितने दर्गों में देखा, पटो गई

> तेरी अनुपम शामा , मैंने बन में अपने मन में जिसे कभी साथा था ।

भेरे किन ने देखे तेरे स्वप्त स्वा क्षिकार , नहीं जानती नर्यों तू इतना करती सुप्तको ध्यार है तेरे सहज रूप से रूप कर , करे सात के भेरे निर्में .

> मरे अखिल सर , खर से मेरे सिक हुआ संसार !

> > यह

सीन्दर्य-सरोवर को वह एक तरंग , किन्तु नहीं चंचल प्रवाह-उद्दाम वेग---संकुचिन एक लंबत गति है वह

प्रियं सभीर के सम । वह तब वस्तत की किएस्य-कामत स्ता , किसी-विस्त के आश्रव में मुकुलिता , किन्त अवनता ।

उसके खिले कुसुम सम्भार विद्य के गर्कोन्नत वश्व-शत पर सुकुमार , मोतियों की मानो है रूढी ' विक्य के बीर-हृद्द पर पड़ी । देखे सर्वेद्ध दिया है , इस जीवन के लिए इदय से जिसे लपेट लिया है ! बड है चिरकालिक दन्धन . पर है सोने की जनीर, जमीने बाँच लिया करती मन . करती किन्त न कभी अधीर। प्रथा है जसका अनुप्रमुख्या . कान्ति सपमा है. मनोमोहिनी है वह मनोरमा है . बरुती अन्यकारमय जीवन की वह एक शमा है। वह दे सहाग की रानी, माध्यम् कविकी वह एक मखरता वर्जित वाणी । सरहता ही से उसकी होती मनोरझना . भीरवता ही करती उसकी पूरी भाव-व्यंजना ! थारा कहीं चचलता का प्रभाव कत उस पर देखा तो थी वह वियतम के आगे मह क्षिम्ब हास्य की रेखा . दिना अर्थ की-एक प्रेम ही अर्थ-और निष्काम मधुर बहाती हुई शान्ति सुख की घारा अविशाम ! उसमें कोई चाह नहीं है विषय बासना तुरु उसे कोई परवाह नहीं है। जसकी मध्यमा चेवल निज्ञ सरोज मुख पति को ताकना I रहें देखते प्रिय की उसके नेत्र निमेष विहीत . मधर भावको इत पूजा में हो वह रहती छीन। यौवन उपवन का पात वसत्त . है वह प्रेम उसका अनन्त . देवहीं प्रेम का एक अन्त । खुरुकर अतिश्रिय नीरव भाषा ठडी उस वितवन से क्या जाने क्या कह जाती है अपने जीवन पन से 🕻

सम्ध्या-सुन्दरी

दिवसावतात का समय
वेष्या आवसात के उतर रही है
वह स्वत्या-मुन्दरी परी सी
पाँरे भीरे भीरे,
तिमिसांचल में चंदरता का नहीं कहीं आमास ,
मपुर मपुर हैं दोनों उसके अचर ,—
किन्द्र लग गम्मीर,—महीं है उनमें इन्स-विलास ।
हैंसता है तो बेबल तारा एक
चौंचा हुआ उन भुषराले काले-काले वालों से ,
हूदर-गठव की रागे का वह करता है अधिवेष ।
असस्या की-सी स्वा

'किन्दु कोमलता की वह कही , सबी-गिरवा के कार्य पर बाले वॉह , जॉह-की अस्पर पर से सही ! नहीं बक्ती उसके हाथों में कोई बीणा , नहीं होता कोई अनुसम-माम आलाप , -मूसुरों में भी स-स्वत कर-सुत नहीं , किर्फ अल्वक सर-सा ''दुरीहुय सुप' है गेंब रहा सब फर्डी---

व्योग-मण्डल में जनतीतल में—

शारी धारत शरेवर पर उत अमल कमलिनो-दल में—

शीरवर-गरिवा-शरिवा के आंत विव्यत क्वास्तल में—

योर-योर-गर्मार धारत पर हिमांगर-अटल-अचल में—

देवाल तरंमापात-प्रलय पनश्चीन-अलि प्रवल में—

विवित में—जन में—जन में—अनिक-अनल में—

शिर्वा के सम्पक्त शर्म-इन "जुन जुन जुन"

है गूँन रहा सब वहीं .--

# स्यंकान्तविषाठी 'निराखा'

और क्या है ! कुछ नहीं ! मदिरा की वह नदी बहाती आधी , यके हुए जीवों को वह सस्तेह

प्याला बह एक विवादी ।
मुलाती उन्हें अंक पर अपने ,
दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे वपने ।
अद्धराधि की नित्चल्ता में हो नावी जब लीन ,
कवि का वह जाता अनुराग ,
विरहाकुल बमनीय पंठ से

# निकल पडता तब एक विहास 1 , विघवा

। इ.इ.च. देव के मन्दिर की पूजा-सी. ह दीप-शिला-सी शान्त, भाव में लीन , ह धर काल ताण्डव की समृति-रेखा-मी , बहु हुटे तह की छुटी, ल्ता-सी दीन-इलित भारत की ही विधवा है। पड णातुओं का शंगार . रसमित कानन में नीरव-पद-संचार . अमर कराना में स्वच्छन्द विहार-व्ययाकी भूली हुई क्या है. उसका एक स्वप्न अथवा है। उसरे मधु-सुद्दाग का दर्पण जिसमें देखा या उसने वस एक दार विम्बित अपना जीवन-घ अवल हायों का एक सहारा---रुषय बीवन का प्यारा वह ध्रुवतारा-दर इआ वह वहा रहा है उत्त अनन्त पय से करणा की धारा !

हैं करणा-रम से पुरु कित इसकी आँखें , देखा हो भीगी मज-मधकर की पाँखें . मह रखदेश में निकला जो गंजार वह और न या कुछ, था वस हाहाकार । उस करणा की सरिता के महिन पुलिन पर . रुष्ट दृदी हुई दृदी का मीन बडाकर अदि हिन्त हुए भीगे अञ्चल में मन को---दुस-हत्वे दृत्वे अधर-धस्त चितवन को यह दुनियाँ की नजरी से दूर बचाकर , रोती है अस्फट स्वर में : द्वस सनता है व्यकाश घीर , निश्चल समीर . सरिता की वे टहरें भी ठहर-ठहरकर 1 कौन उसको धोरल दे सके ! दःख का भार कौन छे सके ! यह द:ख वह जिसका नहीं कुछ छोर है . दैव अत्याचार कैसा घोर और कठार है ! क्या सभी वॉर्डे किसोके अधजल 🕻 या किया करने रहे सबको विकल ! ओस-बण-सा पल्छवों से झर गया । बो अध, भारत का उसीसे सर गया !

## जुही की करी

विद्यम-वस-वरन्ती पर

होती थी बुहाग-मरी—स्तेह-स्वप्न-माम
अमल-फोमल-तत् तरुणी—दुही की कली ,
हम दन्द विथे, शिर्मल,—यबाङ्क में ,
बाहनती निशा थी ;

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराटा'

विरद-विपुर-पिया-संग छोड किसी दूर देश में या पवन जिसे कहते हैं मल्यानिस्त ! सार्द याद चिदुहन से मिलन की वह ममुद बात , सार्द याद चोंदनी की पुली हुई साथी रात , सार्द याद काला की कम्बित कमनीय यात , सिर क्या ! पवन उपवन-सर-सरित गहन-गिरि-कानन मुंब-स्ता-पूँबों की पार कर पहुँबा बहाँ उसने की हिल कसी-सिस्ती-साय !

होता थी ,
बाने करों कैने दिय-हागमन वह !
नायक ने चूंये करों ह ,
नायक ने चूंये करों ह ,
नायक ने चूंये करों ह ,
इंस पर भी चायी नहीं ,
पूक-हामा मागी नहीं ,
निज्ञाहर येंकिम विद्यास नेप मूंदे रही—
किंवा मतवासी यो योवन को मंदरा विष् ,
कीन करें !

निर्देष उस नायक ने
निरद निरुपाई की
कि सीको को स्टियों से
बुद्ध सुक्षमार देर सारी सकसोर दासी ,
मसल दिए गोरे कपोछ गोळ ;
बीक पढ़ी सुबदी—विस्त चित्तवन निज चारो और केर ,
हेर प्यारे को केन-यास, नम्म सुक्षी हैंसी—विस्त्री ,
सेस रंग, प्यारे-संग ,

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निरास्त

# यमुना के प्रति

स्वप्नों-सी उन किन आँली की पुरस्तव द्वाया में अम्लान यौवन की माया-सा आया मोइन का सम्मोइन ध्यान र गन्बदुग्ध किन अलिवाली के मुख्य हृदय का मृद् गुंजार तेरे हग-कुसमी की स्थमा जॉच रहा है वार्यार ! यमुने, तेरी इन सहर्री में किन अधरों की आदुछ तान प्यिक-प्रिया-सी बगा रही है उस अतीत के नीरव गान ! बता कहाँ अब वह वशीवट 🕻 कहाँ गए नटनागर श्याम ! चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह वृत्दावास ! कमी यहाँ देखे थे जिनके इयाम-विरह से तत शरीर, किस विनोद की तृषित गोद में आज पींछती वे हमनीर र रंजित सहज सर्छ चितवन में ज्ञकठित सोखयों का प्यार स्या ऑस्-मा बुलक गया वह विरह विधुर उर का उद्गार ?

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निरासा'

त किस विस्मति की बीणा से जर-जर कर कासर झेंदार जल्मकता से उत्ता उत्ता लोल ग्रहो स्मति के रद दार ! सलम चेयमी भी स्वर्धी में रिय की जिथित सेज के पास द्ध्य लहरों के मधुर खरों में किस अतीत का गृह विलास ! बर-वर में नपर की ध्वति-सी भारत्रका की काल तर्ग धिचर रही है भीन पवन में यधने किस अतीत के संग्र थलि अलकों के तस्य विभिर में किसकी लोल सहर अशात बिसके गढ़ मर्म में निश्चित द्याद्या-सा मस्य ज्योतस्था-सी गात र कइ, सोया किस राजन-वन में उन नवर्नो का अजन-रास ! विखर गर धर किन पार्वी में वे वदम्ब-मुख-खर्ण-पराग ! चमक रहे अप विज्ञ तारी में दन हार्थे के मका हीर ! बज़दे हैं अब हिन चरणों में वे अधीर नुपुर-मंतीर ! किस समीर से कॉव रही बह बद्धी की स्वर सरित हिलोह ! किस विदान से तनी प्राण तक छ बाती वह करण मरोर ?

# स्यंकान्तत्रि पाठी 'निराका'

स्तीन रही किस आधा-पय पर वह यौबन की प्रथम प्रकार है सींच रडी लालमा लवा निव किस केंद्रण की मृद संकार ! उमह चला अव यह निस सट पर धन्य प्रेम का पारावार ! किमकी विकास बीचि चितवन पर शब होता तिर्भव अभिमार र भटक रहे वे किसके छग हग है रैशे का वा कीत त्याक रे---मारी मह-मरीचिका की-सी वाक रही उदास आकाश है हिला रहा अप कंजी के किस द्रम पुर्वी का हृद्य कठोर विगल्ति विफल वासनाओं से कन्दन मलिन पुलिन का रोर ! किस प्रसाद के लिए बढा अब वन नयनी का विश्व विवाद है किस शकार में किया शास बह द्याम गाप्त का धन उस्माद १ कह. किस अलस गराल चाल पर गॅंज उढे सारे संगीत पद-पद के लघु ताल वाल पर गति खन्छम्द, अजीत अभीत ! रिमति विकसित भीरज-सयमी पर स्टर्ण किरण देखा अस्टाट साथ साथ प्रिय तदण अहण के अन्यकार में छिपी अजान 1

#### सूर्यं शन्त त्रिपाठी 'निराख।'

कित दुर्गंम गिरि के कम्दर में हव गया जम का निश्ववास 🕻 जनर रहा अब किस सरण्य में टिनमणि हीन अस्त भाकाशः ( शाय आ गया विष के कर में वड. किसका वड कर सक्तमार रै विट्रप विद्या प्यो फिरा नीड में महम तमित्र देख संसार है म्प्रान्मर हे निर्मेल शन्तर में देखा या जो शशि प्रतिभात क्रिया किया है उसे जिन्होंने हैं वे किस धन बन के पात रि कहाँ आज वह मिदित जीवन र्वेषा बाहओं में मी मक्त ! कहाँ आज वह चितवन चेतन दयाम मोह-कवल अभियक्त 🕻 वह नयनों का स्वप्न मनाहर हृदय सरीवर का जलजात . एक चन्द्र निस्तीम ब्योम का . बह्माचीका विमल प्रमात , बह राका की निर्मेष्ठ छवि. वह-गौरव रवि. कवि का उत्साह . किस धनोन में मिला आज बह यमने. तेरा खरस प्रवाह है विस्मत-पथ-परिचायक स्वर से किन हुए सीमा-दद पादा . व्योत्सना के मंद्रश में निर्माय कहाँ दो रहा है वह रास १

# सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराहा'

वह कटाश-वंचल यौवन-मन वन-वन प्रिय-अनुसरण-प्रयास , वह निष्पल्क सहज चितवन पर विय का अचल अटल विश्वास : अलक-सगन्ध-महिर सरि-शीवल मन्द्र शनिल, स्वच्छन्द पवाह , बह विकोल हिल्होल चरण कटि. भुज, प्रीवा का वह उत्साह : मच-मुंग-एम एग-एग तम∽ वास मुख-अम्बजनम् छन्द , .કિજસ્ટ કેસ્ટોફિસ નાપા-ર્ગંજ પા शरण-विमुख नृपुर उर-शुक्त , बह संगीत विजय-मद-गवित नृत्य-चपल अघरों पर आज . बह अजीत-इंगित, सुखरित-सुख कहीं भाज वह सखमय साज ! वह अपनी अनुकल प्रकृति का फुल, बुन्त पर विकच अधीर . वह उदार सवाद विश्व का वह अनन्त नपनी का नीर . वह खरूप-मध्याद तथा का प्रचर आदि-रस, वह विस्तार सकल प्रेम का जीवन के वह दुस्तर सर-सागर का पार : यह भँजलि कलिका की कोमल . बह प्रसून की अन्तिम दृष्टि.. बह अनन्त का ध्वंस सान्त. वह सान्त विश्व की शराणित सृष्टि :

## -सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराष्टा'

वह दिशम शहसित परुको पर सधिकी चंचल प्रथम तरंग . यह उद्दीपन, यह मृदु कम्पन , यह अपनापम, यह ब्रिय-सग . बह अज्ञात पतन सञ्जाका स्वलन शिथिल गूँबट का देख हास्य-मध्र निलंब उक्ति वह . यह नव योवन का अभिवेक : मध्य का का बहु सय-विजय . वह विनिधय का निर्देश भाव . बृटिल करों को सींग सहद-मन . वह विश्मश्ल, मरण, वह चाव ; अरुपल इल की सर्ल क्याना, **छ**हनाओं का मृद उदगार बता नहीं विक्रव्य हुआ वह दृद यौवन का पीन उमार : उठा तृष्टिका मृद चितवन की , मर मन की मदिरा में भीत , निर्निमेप समन्तील-परल पर व. वहकीन १ अटल खींच कहाँ सलकते अब बैसे ही वन नागरियों के गागर है वहाँ भीगने शब शैमे ही बाहु, उरोज, अधर, अम्बर ! बैधा बाहुओं में घट धण-धण , कहाँ प्रवट बकता अपवाद १ अल ही की, विशोर पलकों को कहाँ बाय देवी संवाद १

# सूर्यकान्त विपाठी 'निराज'

वहाँ कनक कोरों के नीरव . बाधकणों में भर मुखकान , विक्रह-मिलन ने एक साथ ही खिल पडते वे भाव महान ! कहाँ गुर के रूप बाग के दाहिम, कुन्द, विकच अरविन्द , षदली, चमक, श्रीपल, मृगशिश, खंजन, शुक, पिक, इस, मिलिन्द ! एक रूप में वहाँ आज वह हरि-मग का निवैर विहार . काले नार्गी से मयुर का बन्ध-भाव, सुल सहज अवार ! पावस की प्रगरम घारा में क्रेंजों का वह कारागार अब जम के विश्मित स्थनों में दिवम-स्वप्न-सा पडा कासार ! दव-नोहार अचल-अधरों से राल राल गिरि-उर के सन्ताप तेत्रे तर में अटक रहे थे काने शत सिर प्रतक विलाप । वित्रम दिशम के से आवर्तन बदते हैं अम्बंधि की ओर . फिर-फिर-फिर भी साक को है कोरों में निज नयन मरोर 1 एक रागनी रह जाती जो तेरे तट पर मीन उदास , स्मृति-सी मत भवन की, मन को दे जावी स्रवि स्रीण प्रकाश ।

# सर्यकान्स त्रिपाठो 'निराश'

टूट रहे हैं परक-परक पर वारों के ये जितने वार जान के अब तक के रागों से जिनमें जिया पूचक् गुंजार, उन्हें पाँच निश्चम प्योम की योचा में कर कर है कहर, गाते हैं अविचल आसन पर देवदूत जो गीत जवार, कम्पत उनके कहण करों में तारक वारों की-मी तान बता, बता, अपने अतीत के

#### बट पर

नव बहत्त करता पा बन की छेर जब किसी धीण किंट तिटनी के तट तकणी ने रक्षे ये अपने पैर ! नहाने को सर्प यह आई यो , साय बहत्ती रॅंग की, बुनी हुई, साटी टाई यो ! काँच रही यो बास, मीति की मधन सत की !

नवागता, पर प्रियवम-कर-यिवता-हो ।
प्रमान्यों, पर नीरव अगरिवता-हो ।
किरण-वाक्रिकाएँ व्हरों हे
बेठ रही यो अगरे ही मन हे, पहर्धे हे ।
लड़ी दूर छारत को द्वानर को हो ,
क्या जाने क्या क्या कह कर दोनों ने बीवा मोती ।
रक्षी छाड़ी शिहा-संद पर
क्यों त्याया कोई गौरव-दर।
देव चट्टिंक, हरिता में

# स्यंकान्व त्रिपाठी 'निरादा'

उतरी तिर्यरमः अविचल चित । नम्न बाहुओं हे उल्लातनी नीर , तरेंगों में दूरे दो कुरूरों पर हैस्ता या एक कलावर ,— कदुराज दुर हे रेख उहे होता या अधिक क्षपीर ।

वियोग से नदी-हृदय कांगत कर , सट पर अजन-चरण रेखाएँ निज्ञ अंकित कर , केश-मार जळ-सिक्त, चली वह पीरे-पीरे

शिला-संड की ओर, -नव बसन्त कॉंग पत्रों में, टेल दगीं की कोर!

संग संग में बन यौदन उच्छेंखल', किन्तु वैंघा स्नवश्य-गाद्य हे नम्न सहास अवंचल !

श्च हुई कल हुंचित एक शहक ललाह पर , बढी हुई क्यों पिया स्तेह की खडी बाह पर ।

बायु सेविका-सो धाकर पेंडि युगल उरोज, बाहु, मधुराधर । तस्पी ने सब ओर

देख, मन्द इँस, छिगा लिया वे उत्नत पीन उरोज , उठा कर शुरू वसन का छोर !

मूच्छित यसम्त पत्रौ पर ; तक से कृत्तकपुत कुछ कूछ गिरे उस तकपी के चरणों पर । सर्देशन्त त्रिपाठी 'निराहा'

হুঁত

टूँठ यह है आज ! गई इसकी कला , गया है सकल साज !

स्त्र यह यहन्त हे होता नहीं नवीर, पल्लीवन द्यारता नहीं अब यह भेजून-छा, द्वाप्त हे के काम के चलते नहीं हैं तीर, साँह में हैटते नहीं पिक साह मर, सहते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नयन-नीर, केवल हुद्द विद्दा एक बेटता हुछ कर यह 1

ये हिसान को नई बहु को अप्तें नहीं जानतीं जो अपने को लिखी हुई— विद्व विभाव के मिली हुई, नहीं जानतीं क्यांशो अपने को ,— नहीं रह क्षी क्यांत को ने वे किमान की मई बहु को आप्तें व्यों हरीनिमा में बैठे दो विद्या बन्द कर पॉलें; वे केवल निर्धान के दिशाकाश को , प्रियतम के प्राणों ने पाल हाल की , मीड परड जाने को हैं दुनियां के कर से— बठें क्यों ना वह सुळ्लत हो बैठे भी वर से ।

जाया फिर पर बार

आयो फिर एक बार !

पारे जगाते हुए हारे ग्रा सारे द्वारी ;
श्रूप पंत तहण-चिरण खड़ी शोहती है द्वार —

आयो फिर एक बार !

शाँस अविने-नी

## स्यंकान्त त्रिपाठो 'निराखा'

किस मध की गृहियों में पँचीं . कट कर पाँखें यी रही हैं मध मौन श्चवा सोई कमन कोरकों में र--बन्द हो रहा गंजार---लागा पर एक बार 1 शासाचल दले स्वि . शशि र्लंब विभावरी में चित्रित हुई है देख यामिनी-गरवा जगी . एक टक चकोर कार दर्शन-मिय . आधाओं भरी मौन भाषा दह मावमपी घेर रहा चद्र को चाव है. द्मिशिर-भार-स्याकुल कुल खुडे फूल धुके हुए . आया कलियों में मधुर मद-का यौबन-उभार 🕻 जागा किर एक बार ! विउन्द पर्वाहे विव बोल रहे , सेज पर विगह-विदस्या क्य याद कर बीती वार्ते, राते मन-मिकन की मेंद रही परकें चार . नयन-जल दल गए . ल्झतर कर व्यथा भार---जागो । फर एक बार । सह दय समीर जैसे पींजी मिय, नयन-नीर शयन शिविल-बाहे

## स्यंबान्त त्रिपाठी 'निरास'

मर स्वितिष्ठ शिवेश में ,
शाहुर उर वसन-मुक्त कर दो ,
सब मुक्ति मुक्ति-माद हो !
सूट सूट अल्स ऐक बाने दो पीठ पर करना से कोमल अगु-कृटिक मसार कामी केश-गुच्छ ! तन-मन यक सार्थ , मृदु मुर्गि-की समीर में मुक्ति मुक्ति से होन , मन में मन, भी बी में , एक अनुमव बहुता रहे उमम बात्माओं में , कब से में सरी पका---

भागो फिर एक कार !

बार !

उने अक्ष्णाचल में रिव

आई मारती-शित वित-कण्ड में ,
धण-अण में परिवर्तित
होते रहे महाते पर ,
गया दिन, आई रात ,
गई रात, खुण दिन ,
ऐसे ही सेसार के बीते दिन, पद्ध, मास ,

वर्ष क्तिने ही हजार---सामो फिर एक बार !

दिही

क्या यह वही देश है— भीमार्जुन आदि का कीति-क्षेत्र , चिरकुमार भीषा को पताका ब्रह्मचर्य-दीत

# न्दं हान्त त्रिराठी 'निखडा'

उद्वर्ग है साब मी दहाँ के रायमंद्रक में दाबर, सर्वार और बिर नर्वन रे भाषत से कृष्य के सुना या वर्श गारत ने र्ग टा-र्ग त-सिहनाद---सर्वशामी सीवन-मैदास की मध्येक मास्त्रव ज्ञात-कर्म-प्रतिक-यण का र यह यही देश है परवर्तित होता हुआ ही देना गया बड़ों भारत का माय-वह !--- " आइवैन तथा का सीवता ही रहा क्याँ पर्धा के देशों हो व्यप्ने-प्रतिमा की क्षोर १---टहा दहाँ हारह धेर मंसरि के शांकमान दस्ता का अदमनीय . पनः पनः बर्वरता विजय पानी गर्रे सम्बद्धा पर, संस्कृति पर . -कॉरे स्टारे अवर बहाँ रचपरा बस ब्यास्त्र हो सड़ैव । क्या यह वही देश है-- ' यत्ना-पॉटन हे चड 'पर्प्या' की चिता पर नारियों की महिना उस सद संबाधिता ने हिस आहत दर्शे विदित स्ववतियों दो আনে-রভিয়ার 🐧 : 'पड़ा दे, पड़ी दे पाठ . मारत के अविद्यस्य क्षाप्रत समाद का नित्र विदासस का टीका बसादे हर .---इनते हो रहे सदे मन से विनने सरों

# सूर्यकारत ब्रिपाठी 'निराद्या'

श्रीवद्यस्य संजाहीस पतित आत्मविस्पत सर है बीत गये कितने काल . क्या यह यही देश है बटले किरीट जिसने सैकडों महप भाज ( क्यायह वही देश है सन्ध्याकी स्वर्णवर्ण किरणों में दिग्वध अलग हाथों से थी भरती बहाँ प्रेम की महिस .--पीली भी ने जारियाँ बैजी झरोही में उन्नत प्रासद के !--बहता था स्तेह-उत्साद नस नस में वहाँ प्रयोकी साधना के कमनीय श्रेंगों में {----च्वनिमय ज्यो अन्धकार दरगत सरमार . प्रणयियों की विव कथा ब्यास करती थी जहाँ थावर का धन्तराल ! आनाद घारा बहती थी शत लहती में अधर के प्रान्तीं से . अतल हृदय में जह गींचे युग बाहुओं के लीन होते ये जहाँ अन्तदीनता में मधुर !-अभ बहु जाते थे पामिनी के करीं से फमल के कोयों से प्रात की ओस दर्शी, मिलन की तृष्णा से फुट उठने थे पर . रेंग जाता नया राग्न १----वेश सुल भार रल मुल बिप स्वन्त पर

# सूर्यकान्त जिपाठो 'निराजा'

भाव की भाषा से कटती समकारियाँ थी दितनी हो बार्ते जहाँ शत विशासदीन करती दह !-प्रिया की ग्रीबा-कपोत बाद में से घेर मण्य हा रहे थे सहाँ प्रियन्म ल अनुरागमय !--हिसते इसते ये नहीं स्तेह का बाव है. प्रणाय के छ।क मे थालोक ग्राप्त कर रै बचे गये गीत . गये राचे जहाँ कितने सम देश के. विदेश के ! वहीं शराएँ जहाँ दिसनी किरणी को चम 1 कोमल जिवाद भा जरे ने कितने मना है किस को है। बार्ने स्तेः की वार्ते स्वय्ते निज हरय में थान भी हैं भीन वहाँ 1 यमना की स्वति में हैं गैंबनी सहाग-गाया . सुनता है अन्यकार खड़ा चुपचाय जहाँ आज वह 'फिरदौरा' सुनसान है पडा । शाही दोवान-आम सास्व है हो रहा . दुगहर को, पार्द में , उटवा है शिस्लीरब . बोलते हैं स्यार रात यमना-कलर में . रीन हो गया है रव शाही अद्भाओं का.

## सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराहा'

निस्तन्य मीनार , मीन हैं भक्षरे:---मय में आधा को जहाँ भिलते थे समाचार , टपक पहला या जहाँ ऑद्युओं में समाचार |

तुल्सीदाम ं "आगो. लागो. आया प्रमात . बीती वह, बीती, अंघ रात . शरता भर वयोतिर्मय प्रपात पर्वाचकः बाँबी, बाँबी किरणे पेतन, ते अस्वी. हे तमजिल्जीवन : आती भारत की स्योतिर्धन महिमादक है बहा उसी स्वर में सदियों का दावण शशाकार सञ्चरित कर भूतन अनुराग । बहता अन्य प्रमञ्जन क्यों, यह त्यों ही स्वर-प्रवाह मचल कर दे चन्नल आकाश उदा-उड़ा कर पीले परबद, फरे सुकोमल राह,-तर्ण तर, मर प्रसून की प्यास । काँपै पुनर्वार पृथ्वी शाखा-कर-परिणय-माल . सुगंधित हो दे फिर आकाश . इसा फिर से दुर्घर समर जह से चेतन का निश्चिवासर , कवि का प्रति छवि से जीवनहर, जीवनभर: भारती इचर हैं अघर सक्छ लड जीवन के सचित की ग्रह : जय, इघर ईश, हैं उधर सबस माथा-कर है × × ×

हो रहे आज जो खिल्ल-खिल्ल छट-छटकर दल से भिन्न-भिन्न यह शकल-कला, गड सकल जिन्न, सोदेगी . रविका स्वी विस्ट-विस्ट जीवन संचित कर करता है वर्षण. रहरा भव पादप मर्पंप-मन मोहेगी ! × \* "देश-काल के शर से विंघ का यह लागा कवि अरोप-छविधा इसका स्वर भर भारती मुखर हे एँगी: निर्चेतन निज तन मिला विकल . व्यवसा दात-दात बल्पम के व्यव बहर्ती जो. वे समिनी सक्छ होएँगी। ¥ × × ात्रम के अमार्थ है सार-सार्य हो. उन पर पदी प्रकाश भार : नग-वीणा के स्वर के वहार रे. जाती : इस कर आने कारणिक प्राण कर हो समक्ष देदोप्यमान---दे गति विश्व को कको, दान फिर गाँगो।" × × क्या इथा कहाँ, कुछ नहीं सुना . कवि ने निज मन भाव में गुना . साधना जमी कैवल अधुना प्राणीं की , देला सामने, मृति छल-छल नपनों में छलकरही अचप्रत्र, उपमिता न हुई समुच्च सकल तानी की । × × ×

# सूर्यकानत जिपाठी 'निराद्या'

जगमग जीवन की अंतर माथ—
"जो दिया मुझे तुमने प्रकाश ,
अब रहा नहीं ने शावकराश रहेने का
भेरा उठिते यह के भीवर ;
देख्या नहीं कमी फिर कर ,
लेता में, जो वर जीवन मर बहने का।"

X X X
चल मंद चरण आये बण्डर ,
उर में परिचित वह मूर्ति सुपर
जागी विश्वाध्य महिमाधर, पिर टेम्बा—
सकुचित, खोलनी देशेत पटल ,
बरली, कमला तिरती सुरत मल
प्राची - दिगंत - उर में पुण्डल संबनेला।

राम की शक्ति पूजा

पि हुआ असा ज्यति के पत्र में लिला अमर पर गया राम-दावण का अपरावेष समर पता प्राम-दावण का अपरावेष समर लाज का, तीका ग्रा तिचुत लिय कर, त्या मतर, ग्रावरक - प्रावर्षक कर, त्या मतर, ग्रावरक - प्रावर्षक - प्रावर्णक - प्रावर्षक - प्रावर्णक - प्रावर्षक - प्रावर्षक - प्रावर्यक - प्रावर्षक - प्रावर्षक -

बारित - सौमित्रि - मस्लपति - अगुणित - मस्ल - रोघ , गतित - प्रलयान्य - अन्य-इन्मन - देवल - प्रशेष , उटगोरत - बहि - मीम - पर्वेत - करि - चतुःप्रहर ,---सानकी - मीच - उर---आशामर,---रावण सम्बर । सीटे युग दल । राध्य - पदतल पृथ्वा टलमल , विष महोस्लास से बार-बार आकाश विकल । यानर-वाहिनी खिन्त. छख निज पति चरण ।चह चल रही शिविर की आर स्वविर दल वर्षो विभिन्त ; प्रशमित है बाताबरण, नमित-मुख सान्ध्य कमल ल्डमण ।चन्ता-पळ पीछे बानर वीर सकल , रधनायक आगे अवनी पर नवनील-चरण , इत्य धन गण है, कट - बन्ध सस्त-नृण र-धाण , इद जटा - मुक्ट हो विषयस्त प्रतिलट से राल पैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, पक्ष पर, विपुल उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशान्यकार, चमक्ती दूर ताराएँ ज्यों हो वहीं पार । आये सद शिवार, सानु पर पर्वत के, मन्यर, सुप्रव. विभीषण. जाम्बवान आदिक वन्नर सेनापात दल-विशेष के, अङ्गर, हन्मान नल, नील, गवाध, प्रात के रण का समाधान करने के लिए, पेर वानर - दल आश्रय स्थल। बैठे रधु दुल मणि दवेत शिला पर, निर्मल जल छे आये कर-पद-शालनार्थ पटु इन्मान, अन्य वीर सरके गये तीर सन्ध्या - विधान---वन्दना ईंग्र की करने को, छोटे सत्वर; सब घेर राम को बैठे आहा का तत्तर, पीछे छहमण, सामने विभीषण, भरतधीर. सुमें व, प्रान्त पर पाद पद्म के, महाबीर,

यथाति अन्य जो ययासान हो निर्निषेप दे पते राम का जित - स्टीज - मुख - स्याम-देश ! है अमानिया उगस्ता गगन पन अन्यदार : न्या रहा दिशा का श्रान, स्त्रेक्त्र है पवन-सार, अप्रतिहत गरज **रहा** पीछे अम्बुधि विद्याट . भूषर त्यां घ्यान-मन्न, देवल जलती मशाल। स्थिर शघनेन्द्र को हिटा रहा फिर-फिर संशय. रह-रह टटता लग जीवन में रावण-जय-भय. सो हुना नहीं आज तक **हृदय** रिपु-दम्य-शान्त-एवं भी अवत- ७ ध में रहा सदा को दुराकान्त . कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार-बार, असमर्थं मानता मन उचत हो हार-हार: ऐसे श्रण अन्वकार घन में नैसे विश्रति रागो पुच्ची - तनया - कुमारिका - छवि, अच्युत देलने हुए निधालक, याद आया उपवन विदेह का,-प्रयम स्नेह का लवान्तराळ मिटन नवनी का - नवनी से गोपन - प्रिय सम्मापण ,-पलको का नव पलको पर प्रथमोत्यान-पतन ,-काँका हुए विष्यस्य,-शासे पराग - समुदाय ,-गातै खग नव - जोवन-परिचय,--वह महय-बह्य , क्योति प्रशत स्वर्गीय,-ज्ञात छवि प्रथम स्वीय ,-जानको - नयन - कमनीय प्रयम कम्पन तुरीय। सिह्या तन, धण भर भूटा मन, बहरा समस्त , हर धनुमङ्ग को पुनर्बार क्यों उठा इस्त. पूरी स्मिति सीता - च्यान - टोन राम के अधर . पर विदव - विजय - मावना हृदय में आई मर, वै आये याद दिव्य शर व्ययम्बद सम्बद्ध ,-फदका पर नम को उद्दें सकल ल्यों देवदूत ,

देखते राम, जल रहे शहम व्यो रजनीचर, ताइका, सुवाह, विराध, शिरस्रय, दूवण, खर; फिर देखी भीमा-मृति आज रण देखी जो आच्छादित किये हुए सम्मुख समप्र नम को , ल्योतिमय अस्त्र सदल दुस-दुस कर हुए धीण, पा महानित्य उस तन द्यण में हुए लीन : रुख यक्तकुल हो गये अदुल-वल शेष-शयन . खिच गये हमी में सीता के राममय नयन : . पर स्ना-- इँस रहा अटहास रावण खल खल . भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता-इस्त्र । वैठे मार्चात देखते राम - चरणारविन्द---युग 'अख्ति नास्ति' के एक रून, गुण-गण-अनिन्दा : साधना - मध्य भी साम्य-वाम - कर दक्षिण-पद . दक्षिण - कर - तल पर वाम चरण, क्षिवर गहर पा सत्य. सिंबदानन्द-रूप, विश्राम - घाम , जपते समीक अजपा विभक्त हो रामनाम ! युग चरणों पर आ पदे असु वे अधु-युगल , देखा कपि ने, चमके नम में ज्या तारा दल :--ये नहीं चरण राम के, दने इयामा के ग्रम,— सोहते मध्य में हीरक-युग या दो कीखुम: ट्टा वह तार प्यान का, स्तिर मन हुआ विकल सन्दिग्य मान को उठी इप्टि, देखा अविकल बैठे वे वही कमल - छोचन, पर गजल नपन , ध्याञ्चल-स्याञ्चल कुछ चिर-पकुल्ल मुख, निरवेतन । ये अधुराम के आते ही मन में विचार, उद्वेक हो उठा शक्ति - खेळ - सागर अगर . हो दवसित पवन - उनचास, पिता-पश से तुनुल एकत्र वध पर दहा वाष्य को उदा शतुक ,

24

द्यत पूर्णावर्त, सरंग - भंग, 'उठते पहाह, जल - शशि राशि - बल पर चढ़ता खाता पळाडू, वोड्ता बन्ध-प्रविसन्ध धरा, हो स्फीत-वसं दिग्विजय - अर्थं प्रतिष्ठ समर्थं बदता समध . शत - वाय - वेग - बल, हवा अतल में देश-भाव . जल-राशि विषक मध मिला अनिक में महाराव बजाइ तेजधन बना पवन को. महाकाश पहुँचा, एकादश रुद्र शुक्त कर अहहात l रावण - महिमा क्यामा विभावरी अन्धकार . यह रुद्र राम - पूजन - प्रताप तेजःप्रसार; इस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कन्य-पुजित . उस ओर इद्र - बन्दन जो रघुनन्दन - कृजित ; करने को ग्रस्त समस्त स्योम कृषि बढा अटल . रुख महानाश शिव अचल हुए क्षण मर चंचल : ध्यामा के पदतल भारधरण हर मन्द्रस्तर, बोले,—''सम्बरो देवि, निज तेज, नहीं बानर , यह.--नहीं हुआ शृंगार-युग्म-गत, महावीर, अर्चना रामकी मूर्तिमान अध्य-शरीर, चिर - ब्रह्मचर्य-रत ये एकादश रुद्र, धन्य, मर्योदा - पुरुपोत्तम के सर्वोत्तम, अनन्य, स्रोला - सहचर, दिव्यमावघर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवि, तुम्हारी विषम हार ; विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रदोध . शुक जायेगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। वह हुए मौन शिव; पवन-दनय में भर विश्मय सहसामम में अंजना-रूपका हुआ उदय; बोली माता—''तुमने रविको अव लिया निगल सब नहीं बोध था दुग्हें; रहे बाटक केवल : - यह वही भाव कर रहा दाई व्यक्तिल रह-रह, यह छवा की दे बात कि माँ रहती सह-सह : यह महाकाश, है जहाँ वास खिव का निर्मल-पूजते जिन्हें श्रीराम, उसे प्रसनेको चल .. क्यानहीं कर रहे तुम अनर्थ !— सोचो मन में : क्या दी आहा ऐसी मुख श्रीरघुन्दन ने**ै** तुम सेवक हो, ओडकर धर्म कर रहे कार्य---क्या असम्माध्य हो यह राभव के लिए धार्य (\*\* कपि हुए नम्र, श्रण में माता छवि हुई लीन . उत्रे वीरे, चीरे, गह मभु-पद हुए दीन। राम का विषणणानन देखते हुए कुछ थण, "हे सखा." विभीषण बोले, "आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर-वानर---मत्त्रक विगत-ध्रम हो पाते जीवन निर्जर: रघवीर. तीर सब बड़ी तुण में हैं रक्षित . है वही बक्ष, रण-कुशल इस्त, बल वही अभित : हैं वही सुमित्रानन्दन मेघनाद-जित-रण. हैं वही भस्टर्गत, वानरेन्द्र सुप्रीव प्रमन . साराञ्जमार भी वही महावळ दवेत घीर, अप्रतिभट वही, एक-अर्बुद्वम महावीर, हैं वही दश हेनानायक, है वही हमर, फिर कैंसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर ! रमुक्-गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस खण . तम पेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रणा कितना अस हुआ व्यर्थ, आया वद मिलन समय , द्रम सींच रहे हो इस जानकी से निर्दय। रावण, रावण, लगर, लल, कल्मप-गराचार . जिसने दित कहते किया मुझे पाद-महार,

बैटा उपवन में देगा दुख सीता को पिर,-कहता रण की जय-कथा पारिपद-इल से विर. सुनता वसन्त में उपवन में कल-वृज्ञित-रिंक, में बना विन्दु लंकापति, विक्, रायव, विक्षिक्।" **एवं** सभा रही निस्तरक, राम के स्तिमित नयन छंडते इर शीतल प्रकाश देखते विमन बैसे ओ दर्खा शब्दों का लो या प्रमाय , उसके न इन्हें कुछ चाव, न हो कोई दुराव ; वर्षों हो वे शब्दमान, -मैनी की समन्त्रिक . पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शकि। कुछ धण तक रहकर मीन सहस्र निज को मछ खर दोले स्धुमणि—"मिनवर, विजय होगी न खमर ; यह नहीं रहा नर-वानर का राध्यत से रण, उत्तरीं पा ग्रहाशक्ति रावण के आमन्त्रण; थन्याय निचर हैं, उघर शक्ति !" बहते छल-छल हो गये नयन, चुछ-बूँद पुनः ढलके दगजल , रक गया बंड, चमका टहमण तेजः प्रचंड, र्धेंस गया धरा में कवि गइ-युग-पद मसक दंड, श्चिर बाम्बवान,—समझते हुए ल्यों सक्छ भाव , व्यादुख मुत्रीव,—हुथा उर में दर्यो विषम घाव , निश्चित-सा करते हुए विमीपण कार्यक्रम, मीन में रहा यों स्पन्दित वातावरण विपन I निज सहज रूप में संयत हो जानकी-प्राण बोले-- "आया न समक्ष में यह देवी विधान ; रावण अधर्मरत मी अपना मैं, हुआ अपर-यह रहा शक्तिका खेळ समर, शंकर शंकर ! करता में योजित बार-बार धार-निकर निधित, हो सकती बिनसे यह संस्ति सम्पूर्ण विजित ,

को देत:पूंत, सृष्टि की रहा का विचार है जिनमें निहित पतनवातक संस्कृति अपार-कात-शांद्र-वाध-सहसातिसहम सन का विवेक. जिल्लों ह शावबर्स का घत पर्णाभिषेक. जी हुए प्रजापतियों के संयम के रक्षित . मे द्वर हो गये शाल रण में भीहत, खंडित ! देखा. है महार्शाक्त रावण को छिये अंक, काञ्चन को से जैसे शशांक नय में अशह : इत मन्त्र-पन घर संबंद करती बारवार. निष्पत्न होते रूक्य पर खित्र बार पर बारी विचालत सब कांपरल, कद्भ युद्ध को मैं क्यों-क्यों , इक इक सहबती बहि बामा के दम न्यों न्यों : परवात, देखने डगीं मुझे, बेंध गये इस्त , फिर खिचान धन, मक्त स्पों वैधा में, हथा शस्त ।" कह हुए भानु-कुळ-भूषण वहाँ भीन शण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, "श्ववर , विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण . है पहच-सिंह, तम भी यह शक्ति करो धारण भाराधन का दृढ आराधन से दो उत्तर. तम बगे विजय संयत प्राणी से प्राणी गर; रावण अञ्ब होकर भी यदि कर सका अस्त . सो निरचय तम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त : शक्तिका करो मौलिक कलना, करो पूजन . छोड़ दो सभर जब तक न सिद्धि हो, रधुनन्दन । सर तक लक्ष्मण हैं महाबाहिनी के नायक मध्य माग में, अंगद दक्षिण-स्वेत सहायक, में भल-सैन्य; हैं वाम - पारवं में इन्मान . नल, नील और छोटे विष्गण-उनके प्रधान :

## सूर्यकानत त्रिपाटी 'निराखा'

सुद्रीव, विभीषण, अन्य यूथपति यथासम्ब, आर्येंगे रक्षा हेत जहाँ भी होगा मय। 19 खिल गई सभा । "उत्तम निश्चय यह, भलनाय!" कइ दिया कुद्ध को मान राम ने छका मार्थ। हो गये ध्यान में छीन प्रनः करते विचार . देखते सकड-तन पुरुकित होता बार-बार ! कुछ समय अनन्तर इन्दोवर-निन्दित लोचन खुरु गये. रहा निष्पलक भाव में मिल्लत मन। बाले आदेग रहित स्वर से विस्वास-स्वित--"मातः, दश्भुजा, विश्ववयोतिः, मैं हूँ आश्रित , हो बिद्ध शक्ति से है खल महिपासर मर्दित . जनरंजन-चरेण-कमल तल. धन्य सिंह - गर्जित ! यह, यह मेरा प्रतीक मात: समझा इंगित . में मिंड, इसी भाव से कहुँगा अभिनन्दित ।" कुछ समय स्तब्द हो रहे राम छवि में निमन , फिर खोले पलक - कमल-उपे तिर्देल ध्यान लग्न : हैं देख रहे मन्त्री, सेनापति, वीरासन बैठे उमडते हुए राधव का रिमत आनन। बोले मायस चन्द्र - मुख - निन्दित रामचन्द्र , प्राणी में पावन करान भर स्वर मेघनन्द्र--"देखो. बन्धुवर, सामने स्थित जो यह भूधर धोभित शत-इरित-गुल्म-तृण से श्यामल सुन्दर, पार्वती कल्पना है इसकी, मकरन्द-विन्दुः गरजता चरण प्रान्त पर छिह वह, नहीं सिन्धु। दशदिक - समस्त है इस्त, और देखों ऊपर, अम्बर में हुए दिगम्बर अर्चित श्रश्चि शेखर; छल महाभाव - मंगल पद-तल घँत रहा गर्व,--मानवके मनका असुर मन्द, हो रहा खर्व।"

फिर मधर इंडि के प्रिय कृषि की खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अन्तर सीवते इए--<sup>4</sup>चाहिए इमें एक सी आठ, कवि, इन्दीयर, कम से कम, अधिक और हों, अधिक और सुन्दर , जाओ देवीदह, उसःकाल होते सत्वर , तोडो. लाओ वे कमल, लीटकर लडो समर।" अवगत हो जाम्बान से पथ, दूरत्व, स्शान, प्रम-पद-रज सिर घर चले हवें मर हनुमान । राधव ने बिदा किया सबको जानकर समय . सव चले सदय रामकी सोचते हुए विजय। ं निश्च हुई विश्वत, नम के लखाट पर प्रथम किरण पूरी रघुनन्दन के हरा महिमा - ब्योति - हिरण हे नहीं शरायन आज इस्त तुणीर स्कन्ध, वह नहीं सोहता निर्वाह-सदा-हर मुझ्ट-बन्ध : सन पहला सिंहनाद रण-कोलाहरू अपार. उमहता नहीं मन, स्तब्ब सुधी हैं ध्यान धार : पूजोपरान्त अपते दुर्गा - दशमुजा - नाम . मन करते हुए मनन नामी के गुण-वाम बीता वह दिवस, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण , गहन से गहनतर होने लगा समाराधन है क्रम-क्रम से हुए पार राधव के पंच दिवत . चक्र से चक्र मन चढ्ता सया ऊर्ध्व निरत्स : कर-जप पूरा कर एक चढाते इन्दीवर. निज पुरस्वरण इस भौति रहे हैं पूरा कर! चड्र घष्ठ दिवस भाका पर हुआ समाहित मन , पति जप से लिंच-लिंच होने लगा महाकर्ण ; संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी-पद पर कर के स्वर छगा कॉंपने यर-यर-यर धम्बर;

दो दिन निधन्द एक आसन पर रहे गम, शर्वित करते इन्दीवर, जयते हुए नाम : आटवाँ दिवस, मन ध्यान - युक्त चढता उत्तर कर गया अतिहम ब्रह्मा-इरि-इंक्ट का स्तर. हो गया विजित मझाड पूर्ण, देवता स्तम्ब, हा राये दग्ध जीवन के सप के समारम्बः रह गया एक इन्दीवर, मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्गको सहस्रार, दिपहर रात्रि, साकार हुई दुर्ग छिपकर. इँस उठा छे गई पूजा ना प्रिय इन्दीवर। यह अन्तिम जप, ध्यान में देखते चरण - युगल , शम ने बढाया कर छेने को मील कमल: दुछ लगान हाय, हुआ सहसास्थिर मन <del>चं</del>चल ध्यान की भिम से उत्तरे, स्रोले पलक विसल . देखा, यह रिक्त स्थान, यह जर का पूर्ण समय , शासन छोडना असिद्धि, भर गये नयन द्वय :--''धिकृ जीवन जो पताही आयाहै विरोध धिकृ साधन जिसके लिए सदा ही किया द्योष ! जानकी । हाय उद्घार प्रिया का न हो सका. वह एक और मन रहा राम का जो न थका: ची नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया मेद वह मायावरण प्राप्त कर जय . बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत-गति, इतचेतन राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रमन । "यह है उपाय" कह उठे राम ज्यों मंद्रित धन--"क्इती थीं माता मुझे छदा राजीव-नयन ! दो नील कमल हैं शेष अमी, यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन।"

#### सूर्यकानत त्रिपाठी 'निराला'

फड कर देखा तजीर ब्रह्मदर रहा झडके. हे दिया इस. डक-डक करता यह महाफडक ; ले अख शम कर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन है अर्थित करने को उदात हो गये समन। जिस छण बेंच गया वेघने को हम हद निश्चय . काँवा ब्रह्मांड, हुआ देवी का स्वरित उदय:---"साध, साध, साधक-पीर, पर्न-पन-पन्य राम !" कह छिया समावती ने राधव का इस्त याम। देखा राम ने. सामने की दर्शा. मास्वर बामपद असर - स्कन्ध पर, रहा दक्षिण हरि पर : ज्यातिर्मय स्त्य. इस्त दश विविध शस्त्र-सच्चित . मन्द्र-हिमल मुख, रूख हुई विश्व की भी रुविज्ञत . हैं दक्षिण में लक्ष्मी, सरस्तती बाम भाग, दक्षिण गणेश, कार्तिक बाँचे रण-रंग-राग . भरतक पर शंकर । पट-पक्कों पर श्र**द्धा**भर भीराधव हुए प्रणत मन्द्र - खर - बन्द्रन कर । "होगी लय, होगी जय, हे परुपोक्तम नवीन!" ·बह राम महाशक्ति राम के बदन में हुई सीन l

## सुमित्रानन्दन पंत

#### प्रथम रहिम

प्रयम रश्मिका आना, र्रागणि । त्ने कैसे पहचाना है कहाँ, कहाँ हे बाळ विहंगिति । पाया त्ने यह गाना है

सोई थी त् स्तम-नीड में पंत्रों के मुख में डियकर, दूम रहे थे, घूम द्वार पर, महरी-से खुगन् नाना। धरि-किरणों के उत्तर-उदार कर

भू पर , कामरूप नमचर , चूम नवल कलियों का मृदु मुख किला रहे थे मुसकाना !

स्तेह - हीन तारों के दीपक, स्वास-शून्य थे तह के भात, विचर रहे में स्वप्न अवनि में, तम ने या मण्डप साना।

> क्क उठी सहसा तर-वासिनि ! गा त् स्वागत का गाना , किसने द्वसको अन्तर्पामिनि ! वतलाया उसका शाना !

निकल सृष्टि के अंध-गर्भ से जाया-तन बहु आया - हीन , यक रच रहे ये खल निश्चिर चल्य कुहुक, टोना माना । हिमारही थी मुख शश्चिस्ताला निश्चित अम से ही ओ-हीन, कमल-कोड में बन्दी थाओं डे, कोक शोक से दीवाना।

मूब्जित यी इन्द्रियाँ, स्तब्ध जग, जड़-चेतन सद एकाकार, शून्य विश्व के उस में देवल काला ।

विने ही पहिले बहु - दिशिनि ! माया जायति का माना , शी-मुख-मौरभ का, नमचारिणि ! गेंच दिमा वाना - वाना !

निसकार तम मानो सहसा ज्योति-युंज में हो सकार, बदल गयां, हुत जगत-काल में घर कर नाम रूप नामा।

> तिहर उठे पुरुक्तित हो दूम-दल , स्ता तमीरण हुआ अवीर , सलका हात कुमुम अवी पर हिल मोती का-सा दाना।

खुले परुक, पैटी मुवर्ण-स्रित , जगी सुरीम, दोले मधु-वाल , सन्दन-कथन औं नव जीवन , सीखा जा ने अपनाना !

प्रयम रिम्म का श्वाना रेगिणि । तुने कैसे पहचाना ! कर्षे, कहीं हे बाल विहासीन ! याबा यह स्वर्गिक साना ! सौन-निमन्त्रण स्तम्प-स्योत्मा में जब समार चिकत रहता चित्र सानादान , विश्व के पड़कों पर सुकूमार विद्युते हैं जब स्त्रप्र अजान ;

म बारे, नद्यशें से कौन निसन्त्रण देवा समको मीन!

सपन-मेची का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, प्राप्त इसरी जब प्रवस-पार :

> न जाने, चयक टब्टिव में कीन मुझे इसिंठ करवा चब मीन!

देख बमुधा का योबन-मार गूँजो उठता है जब मधुमास , विधुर उर के-से मृतु उद्गार कुमुम जब खुरु पहते शोच्जूबास ;

न जाने शीरभाके मिसकीन सन्देशा मुझे भेजता मीन!

धुन्य बर्ळ-शिखरों को बन बात सिन्धु में मय कर ऐनाकार, बुरुतुर्कों का व्याकुल-स्टार बना. विस्ता देतो अशात:

> उटा तव ल्हरों से कर कीन न जाने मुझे झलाता मीन !

सर्ण, छुल, भी, चीरम में भीर विश्व को देती है जब बोर , विश्व-कुछ की कछ कठ दिखेर मिटा देवी भूनम के छार , म जाने, अलक्ष-प्रकट्त कीन खोळ देता तब मेरे मीन ! में अब एकाकार

हुमुह तम में जब एकाकार कॅबला एक साम • संसार, भीद-सींगुर कुल की सनकार कॅपा देती सन्द्रा के तार.

न जाने, खद्योतों से कीन मुझे पप दिल्लाता तब मीन ! कनक छाया में जब कि मगरू

कनक छाया म जराक मराच खोडती कडिका उर के द्वार, सुर्याभ-पीड़ित मधुपों के बात तहप, बन जाते हैं गुंजार,

न जाने दुरुक ओस में कौन स्त्रींच हेता मेरे दग मीन !

विश्व कार्यों का गुक्तर-भार दिवस को दे सुवर्ण-अवसान, सूत्य-श्रेया में अभित-अपार सुद्दाती बन में आकृत प्राण;

न जाने, यहे स्वत में कीन निरादा छाया-क्य में मीन ! न जाने कीन, अपे छविमान ! जान ग्रहको अरोध, अठान , मुस्तदे हो ग्रम पथ अनतान , कुँक देवे किटों में ग्रान :

छडा म गान: अहे मुख-दुल के सहचर मीन! नहीं कह एकती द्वम हो कीन! वालापन

चित्रकार | स्या करुणा कर फिर मेरा मोला बालायन मेरे यौबन के अंबुल में चित्रत कर होगे पाइन है

> आज परीचा तो छो अपनी इग्रल - लेखनी की ब्रह्मन् ! उसे याद आता है स्यायह अपने उर का भाव - स्वत !

जब कि कराना की तन्त्री में खेळ रहे थे तुम करतार! तुम्हें याद होगी, उससे जो निकली यी अस्फुट - झंकार!

हाँ, हाँ, वही, वही, जो जल, यल, अनिल, अनल, नम से उस बार एक बालिका के कन्दन में ध्वनित हुई थी. बन साकार।

षद्दी प्रतिष्विति निज बचनन की कल्कि के भीतर अविकार रज में लिपटी रहती थी नित मधुबाला की सी गुंजार।

> यौवन के मादक - हायों ने उस कलिका को खोळ अजान , छीन जिया हा! ओस - बिन्दु-सा मेरा मधुमय, तुत्तळा - यान !

काहो विश्वस्त्व ! पुनः गूँप दो वह मेरा विस्तरा - संगीत मा की गोदी का यपको से पटा हुआ वह स्वम्न पुनीत !

## सुर्मित्रानन्दन पंत

वह स्योत्का से हर्षित मेरा कलित कल्यनामय - संशार , तारों के विस्मय से विकतित विपुढ भावनाओं का हार।

सरिता के चिक्ने - उपर्छी - सी मेरी इच्छाएँ रंगीन , यह सजानता की सुन्दरता , करू-विश्व का रूप नवीन !

> अहो कस्पनामय ! फिर रच दो बह मेरा निर्मय - अहान , मेरे अवरों पर वह माके हुव से पुली मृदु-सुसकान !

मेरा चिन्ता-रहित, धनलित , बारि-विम्ब-सा विमल-हृदय , इन्द्रचाप-सा वह ब्चपन के

श्रात्वाप-का वह बच्चप क मृदुल - लतुभवों का क्युदय। स्वर्ण-माग-का, एक ज्योति वे

स्वण-मान-सा, एक ब्यात स आर्टिगित जग का परिचय, इन्दु-विज्ञुम्बित बाल-जलद्र-सा मेरी लाशा का अभिनय!

इस अभिमानी श्वल में फिर ओक्त करदो, विधि! अकलंक, मेरा छोना-शलान फिर करण! समादो मेरे शंक]

> विद्य-गांडका का-सा गृहु-स्वर , सर्घे-खिले, नव, कोमड-सँग , कीड़ा - कीत्इल्ता मन को , वह मेरी आनन्द - उमंग

**अहो दयामय ! फिर टौटा** दो मेरी पद-प्रिय-ईंचलता. सरस्र-तरंगी-सी वह सीला. निर्विकार भावना - स्ता I धूनमरे, बुँदराले, काले. भैस्या को निय मेरे बाल. माता के चिर-चुम्बित मेरे गारे. गोरे. सस्मित - गाल . वह काँटों में उल्ह्री सादी. मंत्रल फर्डो के गडने. धरक - नाहिमामय मेर हम अस्त्रहोत. स्रोच-स्ते. उसी सरस्वाकी स्पाही से सदय! इन्हें अक्ति करदा, मेरे यौवन के ध्याले में पिर वह बालापन भारती ! हा । मेरे वचपन - से कितने विस्तर गये जग के संगार! जिनकी अविकस टर्जेन्साही यी जग की द्योभालकारी जिनकी निभैयता विभृति थी, सहज - सरस्ता शिशचार . थौ' जिनकी संबोध-पादनता यो बग के स्थान की दारी है विधि । फिर अनुवादित कर दो उसी सुधास्मिति में अनुपम मा के तन्मय-उर से क्षेर चीवन का दतला-उपक्रम**ी** 

क्षनीत स्ट्रे विश्व-शामित्य के नायक ! शांसर - स्ट्रिट के स्त्रधार ! स्र-उर की कमन में व्यापक ! दे त्रिस्त्रन के मनोविकार !

दे अक्षीम-सीँदर्य-सिन्सु की विद्युष्ट वींचियों के श्रीगार ! मेरे मानस की सरंग में पुनः अनेस ! दनो साक्षार !

> आदि-बाह में बाह प्रकृति वर भी प्रदुष, मृदबद, १८-४ म , श्रस्य-पूप बहुषा हा अंचह , मिरबह बटीमें चे,पि-धीर्य म्हान .

प्रयम-हाख-चे, प्रयम-कामु-चे, प्रयम पुरुक-चे, हे स्विनमान ! स्मृचि-चे, विस्मय-चे द्वम सहस्रा प्रियम-कामा-चे स्तिके स्वयमा !

> प्रयम-क्स्पता कवि के मन में , प्रयम - प्रकम्पता उडरान में , प्रयम प्रात कर के औरति में , प्रयम-क्स्पता-विभा कर में !

प्रमन-वीवि-वाधिव-विद्यत में , प्रमन-विद्य-जुन्दन वन में , प्रमन-वान दव धुन्य-वयन में पूरा, नव मीवन दन में 1

हरू बगत की उर-कमन में , पुरुषार्वात में हुँग स्विताम , मुद्रुष कसनाओं से पोषित , मार्वी से मृषित समितमा

## सुमित्रानन्दन पंत

द्रभने मीरी की गुंबित-वी इस्तुमी का शीलायुध पाम, अखिल गुवन के रीम-रीम में, केशा-राम मा दिवे सकाम !

> नव-वस्त्व के सरक रार्घ है पुरुकित वसुषा बारम्बार, रिस्ट्र उटी रिमत-प्रस्थाविक में, विकसित चिर-मीवन के मार।

फ्ट पहा फल्का के उर है चहता सीरम का उद्गार, गन्ध-मुख हो अन्ध-समीरण स्था थिरकने विविध प्रकार रे

> ् व्याणित-बाहें बढ़ा उदाव ने इन्द्र - करों से आर्टियन बदले, विपुल चड़ल-लर्हों ने तारों से पेनिक - सुम्बन ।

अपनी हो खिंचे विस्तित हो व्यती के अपलक - लोचन , द्वभनों के पलकों पर सुख से करने हो सहल - भोचन ! सो सो सहल - भोचन !

उमडी हिम-जल - सस्मित - भीर , मूक विद्ता बुल के वटी से उडी मधुर संगीत - हिलोर । विरय-विभव-सी बाल उसा की

उद्दा सुनहरी शंचल - छोर , शत - हर्षित - ध्वनियों से आहत बढ़ा गन्धवह नम की ओर ।

```
शुन्य-शिराओं में संस्तिकी
          इआ विचारी का सैचार.
          नारी के गम्भीर-हृदय का
          गृढ-रहस्य दना साकार।
मिला लालिमा में रूजा की
रिपा एक निर्मेळ-संसार.
नपनी में निःसीम ध्योम औ
उरोवडों में सरसरि - घार।
            अम्बुधि के जल में अयाह छवि .
            अध्वर मैं उज्ज्वह-आहाद.
            ज्योत्ह्या में अपनी अजानता,
             मेबी में खदार • सम्बाद I
 विपुल - कल्पनाएँ लहरों में .
  तह-छाया में विरह - विधाद .
  मिली तथा सरिता की गति में ,
  तम में अगम. गहन-उन्माद !
              सुमन-हास में, तुहिन-अधु में ,
              मीन-मुकुल, अलि-गुंजन में ,
              इन्द्र-चनुष में, जलदम्पंख में,
               अस्तुट बुद्बुद - क्रन्दन में ,
    खद्योतीं के महिन - दीप में ,
    शिशुकी स्मिति, तुतलेपन में .
    एक भावना, एक शगिनी,
    एक प्रकाश मिला मन में।
                मृगियों ने चंचल - अवलोकन ,
                 औ' चकोर ने निशामिसार.
                 सारस ने मृदु-ग्रीवालिंगन .
                हंसों ने गति, वारि-विहार।
```

## सुमित्रानन्दन पैत

पावस - सास प्रमत्त-शिक्षी ने . प्रमदा है सेवा. शंगार. स्वाति-तपा सीखी चातक ने. संघकर ने सादक-गंजारी शस्य-वेण-उर छे तम कितनी हैंड चुके तब से प्रिय-तान .. यमना की नीली - हहरी में बडा चके कितने कछ-गान : कहाँ मेघ औं इंस किन्त तम भेज चके सन्देश - अजान , तका मरालों से मन्दर-धन बहा चुके द्वम अगुणित प्राण ! जीवन के मुल-दुल से मुर्गमत कितने काव्य-कक्षम सक्रमार . करण-क्याओं की मृदु-क्लियाँ--मातव - जर के - से शंगार---कितने छन्दों में, तालों में, कितने रागों में अविकार फुट रहे नित, अहे विश्वमय! त्तव से जगती के उदगार ! विपल-कल्पना - से. भाषी - से. खोल हृदय के सी सी द्वार. बल,यल,अनिल,अनल,नम से कर जीवन को फिर एकाकार। विद्य-मंच पर हास-क्षत्र का 🗸 अभिनय दिखळा बारम्बार,

मोह-मवनिका हटा, कर दिया विश्व - रूप तुमने साकार।

### सुमित्रानन्द्रन पैव

हे त्रिलोकजित् ! नव-वसन्त की विकच - पुष्प - शोमा सुकुमार , सहम, तुरहारे मृद्दल-करों में सकी पनप - सी है सामार }

धीर । तुम्हारी चितवन-चंचल विजय - प्वजा में मौनाकार कामिनि की सनिमेप नयन-जिव कामी जित नव - बल संदार

> बजा दीर्थं - साँसी की मेरी, कजा कटे - कुच कलशाकार, पलक-पाँवदे विद्या, लद्दे कर रोजों में पुलक्षित - प्रतिहार।

बाल-पुवतियों तान कान तक चल चितवन क बन्दनवार , देव ! तुःहारा स्तरात करती स्रोल सत्तत उत्तक हम-द्वार !

> पा कर अवला-के पलकों है मदन ! तुम्हारा प्रखर-पहार , जब निरस्न त्रिभुवन का यौधन गिर कर प्रवल्त तथा के भार ,

रोमाविल की शर शय्या में तब्प तब्प, करता चीलार, इरते हो तब द्वम जग का दुल, बहा प्रेम - सुरसरि को घार।

> ऐ जिनमन की नयन-बहिके विश्व स्वर्ण । ऋषियों के गान । नय-जीवन । घड़ऋद-परिवर्शन । नय रहमय ! जगती के प्राण !

दे अहीम सीदर्य-राधि में इत्कम्पन से अत्वर्धन ! विस्व-नामिनी की पावन जीव मुझे दिम्बाओ, करणावान !

#### माबी परना क प्रति---

द्रिये, प्राणीं की प्राण ।

म जाने किए गृह में अनजान

ियो को द्वार सर्गीय विधान !

नवक किल्काओं की-छी बाण ।

बाठ रिति-छी अनुत्रम, अरुमान ,

चान कीन, कहाँ अनजान ।

दिने, प्राणीं की प्राण!

नर्गन-अचल में इल स्वास्त मृद्रुक स्टर-कम्पन-सा वयुमान , स्वेद-मुल में बद्द,सिल | विरकास्त दीव नी अस्तुत्र, सिला समान , कीन-सा आस्त्र, नगर विद्याप्त कर रही दुम दीवित, सुविमान ! प्रसम-चलक सरे मन माण , स्रिये, माणों की माण !

नवल मधुक्तु-निकुल में प्रात प्रथम बल्का-सी स्पष्टुर गात , निल्ना-श्रत पुर में, वर्षि । दून की कला-स्टार मुक्तात , मधुरता-सुदुता सी तम, प्राण । न निक्का स्वाद स्था कुछ गात , करना हो जाने, परिमाण । प्रियो प्रणा की गण ।

हृद्द्य के पत्न को में मित-होन स्वप्न - संतुष्ति - सी मुख्यमकार; बात - माबुकता बीच नवीन परी - सी मरती कर बनार; सूक्ती वर में आन, किशोरी | द्रप्तारी मधुर मृति स्विमान, स्वास में सिक्परी उपानमान, स्वियं, माली की प्रणानी

पुक्क मधुरों का यह मधुमाछ , स्वर्ण, बुष्ट, क्षी, सीरम का सार , मनोमांकों का सबुर विकास , मेरिक्ट्या हो का रेग्यर हमों में का साता भोड़ाछ , म्योम - बाका का शरहाकाछ , द्वापार आता सब दिय स्थान , विमे, प्राणी की प्राण में की

भाषा के आषा।
करन सबसे के पहान मार्च ,
मीदियी-चा हिस्सा हिस्सा है ,
स्ट्रस्तुरी पट से टॅक मार्ग ।
सार-दिश्वत का पासप-अव ,
हुद्य में पिक उठता तत्कार 
स्वर्यके अंगो का मस्याय ,
विसे मार्गी की मार्ग मिंदी मार्गी की मार्ग ।

खेळ धरिनत सस्तिबों के माय धरल बैशव-मी तुम साकार , खोल, कोमल सहरों में लीन कहर ही-भी कोमल, ट्यु मार , सहज करती होगी, सुदुमारि 1 मनोभावों से बाल विहार हिस्ती सी सर्मे कल तान 1 विये, माणों की प्राण 1

> सोल चीरम का मृदु कच-वाल प्यता होगा आनल समोद , हीसते होते उड खग-वाल इम्हीं करूरन, वेल्निनिते ; चूम ल्यु-व्द-व्यत्ता प्राण पूरते होंगे नव जल - खोत , मुक्क सनती होगी ग्रव्कान , प्रिने, प्राणी की प्राण ।

मृद्गिल सरसी में शुरुमार स्वीतुस्त सरका सरोज समान , मुख्य कवि हे उर के छूतार , मुख्य का सा नव आकुळ मान , बुम्हारे शैशव में सामार , पा रहा होगा यौवन माण ; स्वम्न सा, विसमय सा अभ्यान , मिये, माणों की माण !

प्राणा की प्राणा।
अदेवद प्रथम विस्तन अकात।
विकासित मृदु उर, पुर्लकत गात ,
स्य कत ज्यो झा की जुण्याप ,
अदित पद, समित एकक हम पात ;
पास कर आ न ककी गी, प्राणा ,
मधुरता में धी मही अजान ,
स्याज की खुईमुई थी म्ळान ,
पिये, प्राणी की प्राणा।

मुमुखि, बह मधु छण । बह मधु बार !

परोगी कर में कर मुकुमार !

निवित्त जय नर-नारी-र्वमार

मिनेशा नव मुख से नव बार ;

अधर-उर से उर-अधर समान ,

पुरुक से पुरुक, भाण से भाण ।

दिये, प्राणी की भाण !

प्राणां को आणां वहे, विर शृंद्ध प्रणय आख्यान ! वह कि एक जावेगा अनंजान , साँध-मा नम उर में पदमान , समयनिश्वल, दिशि प्रकृष्ठ स्थान ; अवनि पर श्रुष्ठ को स्थामा माणां ! न्याम चिर-निरम्मित के प्रियमाणां ! नील स्थित-स्था हो हो स्थान , क्रिये. प्राणों की माणां

# नौका विदार झांत. स्निष्य. ज्योत्स्ना उपवल !

शाकिक शानना, नीर्य भ्वतः ! चैकत-चैया पर दुष्य पत्रज्ञ, तर्नयी महा, प्रीप्म-विर्द्ध , लंडी हैं भाना, स्लान्त, निरस्क से दीप्त महु करतळ , ब्दरे उर पर कीमज इंततः ! मीरे ब्यह्मी पर विदर-विदर, ल्द्रशता तार-ताळ सुन्दर पत्रज्ञ अञ्चल-ता नीलायर ! स्वादी चिह्नप्-भी नित्तम, द्यांच को रेशमी विमा ने मर , विदर्श हैं वर्तन, मुदल ल्दर ! चॉदनी शत का प्रयम प्रहर, इस चठे नाव टेकर सक्दा रिकता की सरिमत सीपी पर मोती की क्योत्झा रही विचर, रुो, पार्ट चर्डी, सुटा स्वया ! मृदु मन्द, मन्द, सन्यर, सन्यर, स्यु तर्राण, इंडिनी-सी सुन्दर,

तिर रही, खोल पार्लो के पर। निरुचळ जल के श्रुचि दर्पण पर, विभिन्नत हो रजत पुलिन निर्मर,

दुहरे ऊँचे हाति धण मर। कालाकॉकर का राजमबन, शोषा जल में निर्देवन्त, प्रमन,

पलकों में वैभव-स्वप्त सथन।

नौका से उठवीं जल-हिलोर, हिल पदने नम के ओर-ओर। विस्कारित मयनों से निरचल, कुछ खोज रहे चल तारक रह,

क्योतित वर कल का अन्तस्तल ; जिनके छघु दीपों को चंबल, अञ्चल की ओट किये अविरत,

पिरतीं सहरें सुक्त-खित पर पर । सामने शुक्र की खिंब झरूमरू, पैरती परी-सी जरू में करू , बण्डरे कर्यों में हो बोझरू । एडरों के चूँपट से छक्ष सुक, दशमी का शब्धि नित्र तिपंजन स

दिललावा, मुखा सा इक इक ।

अब पहुँची चपला बीच घार , छिप गया चाँदनी का कतार । दी बाँहीं - से दूरस सीर, धारा का कुछ-कोमल ग्रीर , आर्टिंगन करने को अधीर ।

अति दूर, द्वितिज पर विष्ठप-माल, स्राती भूरेखा सी अराह , अपलक सभ नील-नयन विशाह ;

मों के उर पर धिशु छा, समीप, साथा धारा में एक द्वीप, अर्मिल प्रवाह को कर प्रतीद, बह कौन विहरा ! स्या विकल कोक, उहता, हरने निज विरह शोक ! स्रापा की कोकी को विशोक !

> पतवार घुमा, अब प्रतन भार नौका पूमी विपरीत धार ।

बाँडों के चल करतल पनार, मर मर मुतापल फेन स्पार, विलराती जल में तार हार!

चाँदी के साँपों सी रतमत नाचती रिक्सपाँ जल में चल , रेखाओं सी जिच तरस सरत।

कहरों की व्यक्ताओं में खिल, ची सी शशित, सी सी उड़ शिलमिल, पैले फ्ले जल में फेनिल!

सब उपला सरिता का प्रवाह, लगी से ले-ले सहज धाह, इम बढे घाट को सहीतसाह।

> ज्यो ज्यो लगती है नाव पार उसमें आछाकिन शत विचार।

इस धारा-सा ही जग का कम, शायवत इस जीवन का उद्गम , शायवत है गात, शायबत सगम !

शास्त्रत नम का नीला ।वकास, शास्त्रत शशि का यह रजत हास , शास्त्रत लग्नु लहरों का विलास ।

हे जग-जीवन के कर्णधार! चिर जन्म मरण के आर पार, बारवत जीवन नीका-विद्वार!

में भूत गया अस्तित्व ज्ञान, सीवन का यह शास्त्रत प्रभाण, करता मुसको अमरत्व दान!

८ 🗸 सम्ध्या सारा

नीरव सम्या में प्रधान्त हवा है सारा प्राप्त प्राप्त ।

पर्शे के आलत अवसे पर सा गया निश्तिल बन का समेर, वर्षी बीणा के तारी में स्वर!

खग-मूजन भी हो रहा लोज, निर्जन गो य अब धूलि हीन , धूसर मुजग सा जिहा, श्लीण । हींगुर के खर का प्रखर तीर केवळ प्रशानित को सहा चौर, सम्प्या प्रशानित को कर गभीर ! इस महाशानित का उर उदार, चिर-आकांखा की तीसर कर वर्षों देश रही हो आर-पार।

अब हुआ सान्य सर्गाम लीन , सर वर्ण-बल्लु से विरव हीन । गल्ला के धल-बल्ल में निर्मेल, बुम्हला किरणों का रक्तेतर, है मूँद चुका अपने मृदु दल । रूहरों पर स्वर्ण-वेस सुन्दर पह गई नील, वर्ण अपरों पर, शरुणाई मक्दर दिशित से दर ! सक-शिक्षरों से बह सर्ग-विरम साल निन पंत सुमय, किस गृहा नीड में रे किस मय !

किस गुद्दा नीड में रेकिस मग ! मृदु-मृदु स्वर्मों से भर अंचल, नव नील-नील, कोमल-कोमल, काया सब-बन में तम स्थामल !

परिचय नम् में हैं रहा देल उज्बल, अमंद नक्षत्र एक ! अकळ्य, अमिन्च नक्षत्र एक त्यों मृतिमान क्योतित विशेष उस्में हो दीपित असर टेक ! किस स्वणीकोद्या का प्रदीप वह किये हुए किसके समीप ! मुनाओकिय क्यों इस्त-सीप !

कुपा उधको आस्मा का चिर-घन, स्थित, अपलक नयनों का चित्तन , स्था उधको आस्मा का चिर-घन, स्थित, अपलक नयनों का चित्तन , स्था जोज रहा यह अपनायन ! इर्लंभ रे दुर्लंभ अपनायन, लगता यह निलिक विश्व निर्जन ,

वद निष्पत्र इच्छा से निर्धन ! आक्षीया का उत्त्यक्षित वेग मानता नहीं यत्त्यन - विदेक ! चिर आक्षाया से ही पर यद, उद्देक्ति दे आहरह सागर , नाचती स्टूटर पर हहर स्टूटर ! अविरत इच्छा हो में मतैन करते अवाच रचन, राधि-उडुगार , दुला आशाझा का बन्दन ! रे उड़, क्या बन्दे प्राम विक्रम ! क्या नीरव-नीरव नपन सबक !

विम निस्क रे स्तर्पनिष्टत ।

ष्टकाद्वीपन का सन्यकार, दुस्पई ई इतका नुकमार, इतके विभाय का रेन पार!

> बिर अविवड पर तारक थमन्द ! सन्तता नहीं वह सन्दन्तन्व!

बहरे अनन्त का मुक्त मन अपने अस्त मुख में विस्तेन, सित निव सक्त में चिरन्यन।

निष्कंप शिक्षा-सः वह निष्कान, नेदवा ब्याव-व्यवन का वन , वह पुद, पुद्ध, गुरु वह सन '

रुंतित बल्टिका निषेत स्तर, सञ्जस्य काता घन-अधकर, हरका एकाका व्यापा - मारा बसमस बसमस नम का कॉसन टर समा कुन्द-करियों से पन,

बह साल और यह बग-दर्शन !

द्याया

वह हेटी है तह-सारा में , सम्बाबिहार को आपा में ।

> मृतु बाँह मोड, उत्थान किये , वर्षो प्रेम-खाल्ला पान किये ; उसरे उदाव, कुन्तल खोले , एकाव्हिन, कोई क्या बोले !

बह सुन्दर ६, स्वेंडिंसे स्हा , तदमी है, हा घडभी रही ; विवस्ता, स्ता-सीतम्बेंगिन , निर्मन में साम स्वीस्तानी !

#### सुभित्रानन्द्रत पत

वह जागी है अथवा सोई ! मूर्व्छत या स्वप्न मूद कोई ! नारी कि अम्बरा या माया ! अथवा वेवल तह की छाया !

#### स्टब्स

कहो, तुम रूपि कौन ! इयोग से उतर रहीं चपचाप

छिपी निज छाया छिव में आप , सुनहला पैला देश - कलाप ,

सपुर, सथर, सृहु, मौत ! नूँद अथरों में स्थुपालाय , परुक में निमिष, पदों में चाप ,

भाव-सञ्जुल, विक्रम अपूचाप, मीन, केवल तम मीन!

मीव तिर्यंक, चम्पक युति गात , नयन मुक्टित, नत मुख जलजात , देह स्वविद्यास में दिन गत .

कहाँ रहती तम कौन !

अनिल पुलकित स्वर्णोचल लोल , मधुर मृपुर ध्वान साग कुल रोल , सीग-से जलदी के पर सोल .

उद्घरही नम में मौन!

लाज से अरुण-अरुण सुक्रपोल , मदिर अवरों की सुरा अमाल , यने पावस पन स्वर्ण डिंदोल .

> कहा, एकाकिनि, कीन ! मधुर, सथर तुम भीन !

र्′तप**रे** 

तप रे मधुर मधुर मन । विद्व-वेदना में तप प्रतिपट , सग नीवन की ब्वाला में गड , बन अकड्डप, उदबह औं कोमड , तप रे विध्र विध्र सम ।

अपने सबल स्वर्ण है पावन स्य जीवन की मूर्ति पूर्णतम ,

रच जीवनकी मूतिपूर्णतम्, स्थापितकर जगमें अपनीपन, दछरे दछ आदुरमन।

तेरी मधुर सुक्ति ही दन्धन , गन्ध-दीन त् ग्रन्थ-सुक्त बन , निज अरूप में, मर स्वरूप, मन ।

मूर्तिमान बन, निर्धन । गल रे गल निष्ठुर मन ।

मर्मे कथा

बाँच दिये क्यों प्राण

प्राणीं से ! तमने चिर अनजान

व्यक्तापर कार्या है !

गोपन रह न सकेगी अब यह मर्ग-कया, प्राणी की न दकेगी

बढती विरद्द व्यया , विषय फूटते गान ,

प्राणी से 1

यह विदेह प्राणी का सन्यन, अन्तर्वांका में तरता तन ! मुग्प हृद्य, सीन्द्रदे-च्येति की दग्प कामना करता वर्षण! मही चाहता को कुठ भी आदान कामी के !

र्थोंच दिये क्यों प्राण प्राणीं-से (

#### सर्भ व्यथा

प्राणीं में विर स्थया बाँच दी। क्यों चिर-दग्ध हृदय की तुमने वृधा प्रणय की अंसर साथ दी।

वर्षत को जल, दाद को अनल , बारिद को दी विद्युत चञ्चल , जूलको सुर्याम, सुर्याम को विकल उद्भी की इच्छा अवाय दी !

हृदय दहन रे हृदय दहन, श्राणों की व्याकुळ व्याया गहन ! यह मुख्योगी, होगी न सहन, चित्र-स्पृति की स्वास-समीर साथ दी !

प्राण गर्लेंगे, देह जलेगो , मर्मे-च्या की क्या दलेगो , क्षोने - की राप कर, त्रिकरेगी प्रेयिंट-प्रतिमा, ममता लगाव दी ! प्राणी में चिर व्यथा बाँब दी !

#### स्वप्न बंधन

बाँच लिया तमने प्राणों को फुटों के बन्धन में एक प्रधा जीवित आभा-सी लिपट गई तम मन में 1 बाँच लिया तमने मझको स्वर्मी के आलियन में 1 तन की भी होभाएँ सन्मस चलती फिरती स्मातीं. धी-सी रंगों में, माबों में तुन्हें कल्पना रेंगती . मानवि, तम भी बार एक ही धण में मन में जगती ! ताई सारण कर जी उठते यदि स्वप्न आँक उर में छवि . तो आस्वर्य प्राण वन जावें गान. हृदय प्रणयी कवि ! ताई देखकर स्तिम्ब चाँदनी भी जो बन्मावे रहि । प्रम शौरभ-को सहज मधर बरबस वन जाती मन में . पत्रहर में लाती वहत, रस-सात बिरस जीवन में . तम प्राणी में प्रणय, गीत बन जाती अर कंपन में है तम देही हो र दीपक ली-सी दुवली, कनक-छवीली . मीन मध्रिमा भरी. खाज हो-सी साकार खजीली. द्रम नारी हो ! स्वप्न-कल्पना-सी सक्रमार सजीली ! क्राई देखने बोमा ही ज्यों लड़बी-सी उठ आहे . • उनिमा, अंग-र्भगिमा रन मृद् देही बीच नमाई ! कोमलता कोमल अंगों में पहिले तन धर पाई !

## शरत चौंदनी

शरर-बॉदनी ! विहेंच उठी भीन शतक नीकिमा उदाविनी ! आहुक मेरिम कर्मार एक-एक चक स्टक्ति तीर , इंदम प्रणय से अभीर , बीवन उन्मादिनी ! अभु-सज्ज्ञ तारक-दर्ह, अपलक्ष हम सिनते पढ़, छेड् रही माण विकल विरह-वेण-वादिनी !

वनी कुनुम-कित पर्-यर् को रोम विदर - विदर , राधि-श्रवि-को प्रेयक्त समृति वनी हृदय हादिनी ! चरद-वाँदनी !

अनुभूति

द्रम आती हो , नव अंगों का धादवढ मधु-विभन सुद्राती हो ! बजते निःस्तर नुपूर समस्म , सोंसों में यमता स्पन्दमन्त्रम ,

द्वम आती हो , अन्तस्रक में शोमा-च्वाला ठिपयती हो ।

अपलक रह जाते मनोनयन , कह पाते मर्म-क्या न धवन , दम आदी हो .

तिन्द्रल मन में स्वभी के मुकुल खिलाती हो। अभिमान अभ बनता झर-सर

अवसाद मुखर रस का निर्शर , दुम आवी हो , आनन्द-धिसर

प्राणी में ब्बार उठाती हो !

#### सुवित्रानन्दन पंत

स्वर्षिम प्रकाश में गडता तम ,
स्वर्णिक प्रतीति में दलता भ्रम ,
युम आती हो ,
स्वान-प्रय पर
सीन्द्यं-दह सरशाती हो ।
स्वता अपा-वन में मनेर ,
कुँग उठती कह स्पृहा पर-पर ,
युम आती हो ,
उर-वंशी में
स्वर मधुर ब्यग भर जाती हो !

परिवर्तन
अहे मिथुर - परिवर्तन !
दुम्हारा ही राण्डल नरीन
विदत्त का करण-विवर्तन !
दुम्हारा ही नयनोत्मीकन ,
निश्चिक उत्पान, पतन !
अहे बाधुकि चहक-फन!

-कछ अवधिव चरण ग्रन्तरि चिह्न निरंतर छोड़ रहे हैं आग के विश्वत चछान्सक पर है छात-यत ऐनोच्छ्कित, स्फीत फूल्कार मर्यकर धुमा रहे हैं बनालार चगती का अम्बर है मुख ग्रम्हारा चरक-दंत चंजुक-कल्पानर,

अखिल विरव ही विवर , वक-कुंडल , दिस्मण्डल ! विरवमय हे परिवर्तन ! अतल से उमझ अन्त, अपार , मेघ से विषुद्धाकार ; दिशाविध में पल विविध प्रकार अवल में भिलने दुम अविकार !

शहे अतिर्वेदनीय ! का घर मध्य, मध्कर, इन्द्रबाल छा द्वम अनन्त्र में स्वते हुन्दर ; परब, गरम, हॅंच इंत वृद्ध ते प्रतास, मुभ्रवर, काले बाती का अबस जीवन से उर्वर ; अखिल जीवरव की आधारी का इन्द्रबाय-वर्ष

> अहे दुम्हारी भीम-मृङ्गिट पर अटका निर्मर !

एक भी बहु के बीच अजान धूमते द्वम नित चक समान , जगत के उर में छोड महान

गहन विहों में शान ! परिवर्षित कर ध्याणित नृतन द्रम मास्त्र , श्रमिनय करते विश्वनमंत्र पर द्वाम मासक् ! वहाँ हाह के अपर, अभु के नवन करणार पाठ शीवते कड़ेदों में प्रकट, आगोपर ; पिद्यालक यह विश्वनम्त्र तुम नायक-मध्यर ,

प्रकृति नर्तकी सुरर अस्तिल में स्पाप्त सूत्रघर !

हमारे निन ग्रुल, तुल, नि दवास तुम्हें कैवल परिहास ; तुम्हारी ही विधि पर विस्वास हमारा निम्न आस्वास !

ऐ अनन्त इत्हम्म ! तुम्हारा अविस्त-सन्दन सृष्टि-शिराओं में सचारित करता जीवन ; चिक्रेड स्मत के शत शत नश्वत्रों-से लोचन , मेदन करते अवकार द्वम जग का श्वण, श्रण , एत्य द्वादारी शज-पृष्ट, सम्मुख नत त्रिमुबन,

भूप, आकचन , अटल बास्ति नित करते पालन !

तुःहारा ही अञ्चेष व्यापार, हमारा भ्रम, मिय्याहंकार, तुम्हीं में निराकार, साकार, मत्य-जीवन सव एकाकार।

शहे महांश्रिय । छहरों वे शत छोक, न्यायर, भीषा करते सतत द्वादारे स्थीत नश्च पर, ह्या तरंगों वे शत गुग, शत शत करणातर छाफ, महोरा में पिछीन करते हुम छावर; बात-सहत्वरिय-शीश असंस्थातह, उदाबह, उदाबह, करते, हातते हैं स्कृतिग के हाम में तरखण, कारिय(विश्व में अस्तिक दिशाविष, कर्मी, वचन, मन,

> तुम्हीं चिरतन अहे विवर्तन-हीन विवर्तन !

> > खर्गोद्य

[यौजन का उदय]

न रोके रकते वयळ नयन , मीन तिरते, उडते लंजन , अघर के मिळते सपुर अघर , मुग्ध कळि अठि करते जुंदन । बंदि और भरती आहिता हताओं के लिपटे तहनाण ; प्रबळ रे फूर्जों का बन्धन , अमिट प्राणों का आकर्षण ।

#### सुमित्रानन्द्रम पेत

आड भू र विकाओं में मंग,
प्रवतु वन-योगा प्रोति वरग,
गडे किस धित्यों ने ये अंग,
निद्धादर निस्तित प्रकृति के रंग!
स्पर्ध में बहती प्राण विदिव,
स्वतः वन हो उठता पुरक्षित,
इदय-सम्में के नगरनित्व
उपा अब रन्द्र स्तुप-विद्वत

सहस चार ऑस होती, अपलक रह जाते क्षेतन, नव प्रवाल अवसी में बहती मरिरा-ववाला मारत! मार्जी की चिर-वाह पूर बनती पुरुषों के क्रमन, कीन मूछ सहता है रे नव नवीवन का सम्मीरा! के से उर कामना सर्ज नक्षीन में पुगल गई मार, कहाँ नर्यानमा ने पांचे में पूर्ण के मारक गर! यह स्था कहाँ यी योगन, नव योवन औं प्रथम मण्ड भी गुणत वहंची का तन! कीन वांच मार्ज की मार्ज क

सर्व पुल्नि अव ल्यावे होमन , वह बावा धारा के खँग मन ! मधुर, मौन सन्त्या का ऑफन , फिन, स्मों में शिव निशि गगन ! गुझन कूलन मन्त्र-स्मीरण वह में मर्म-मधुर संवेदन ; वरण मावनाओं के रजिब मुक्कित नव अक्षों का उपवन !

#### सुवित्रानन्द्रन पंत

स्वर्ण नील मृंगों हे संकृत, कोकिल-स्वर हे कीवित ! अपन्न इत-स्वप्न मधु-वैमय मन को करता मोहित ! ताराओं हे शत स्थित, ज्योखा-अञ्चल में बेहित अदब हृदय में होता किर किर लेखा शिशि-मुख परिचित !

शरद-निशा भारी सक्ज मुग्या से शंकित , मुफ-कुन्तसा वर्ष तनु चएसा-से समित , मुग्भित ऊष्मा-बेसा करि-सक्से उर दोलित , स्थित मधुर हिम जाती तन से आतप-सी स्मित !

खुल यहता उर का वादायन बह्ती प्राण मलय चिर-मादन . कहीं दर है आता मीवर प्रणयाक्क पञ्चम विक-गायन ! साओं है चिरस्तम-सली, बाइल सन्तर में आओ . पुली की नव कोमलता में जीवन को लिपटाओं ! इन प्रिय स्नेह सरी में अपलक शरद-नीलिमा जायत . चपळ इंस-पंन्ती से चुन्दित सरसिज-भी बरसाओं ! इस प्रवास के प्याले की मध मंदिरा, संखि, उर मादन . तहिन पेन-सी सस्मित प्रीति सभा निज मुझे पिलाओ ! सुर्भित सींबों के उर में कर मर्ग-कामना दोलित फुलों के मृद् शिखरों पर प्राणों के स्वप्न सुलाओं ! इन मांसल सुवर्ण-शरमी से लिग्दो विदात लग्टें. प्रणय-उद्धि में प्राणों की स्वाला को अतल हवाओ ! हेटा नव कावणय चाँदनी-सा वेला के वन में. खिलती कुलिकाओं की शामा कोमल सेन सनाओं ! स्वमों की पी सुरा आज योवन वागे विस्पृति में चञ्चल विद्युत्को सलज स्योत्ला के अद्वालगाओ ! भाओं है प्रिय स्वप्त-संतिनी, आक्स उर में आओ !

## भगवतीचरण वर्मा

गीत

प्रिय, द्वमने ही तो गाये थे मैंने ये जितने गीत लिखे!

> अम्बर की लाली को उस दिन त्रमने ही था अनुराग दिया; तुमने उपा को अपनी छिंद , कल्टरव को अपना राग दिया; अपना मात्रा दि किरणों को , अपना सीरम मलयानिल को , पुलक्षित शत्रदल को तुमने ही विषय, अपना मधुर दगा दिया।

मेरे प्राणों में दुम हँस दीं, मेरे स्वर में दुम कूक उठीं; पागल में कहता हूँ 'अपने' दुमने ये जितने गीत लिखे!

> उस दिन अब वाली राजनी में यथी स्वा को सक्तकण पी लापन मिरते तारों को स्थान स्वा स्वा कर देता था भूषिले लोचन! इस समर्शी थीं, इस दूर बहुत , इस तो थीं जल पल-अन्बर में ; मितकण में इस, मितिश्रण में इस , इस मी स्वन्दन, इस शी जीवन!

मेरे प्राणी में तुम रो दी, भोरे खर में तुम हुक उठीं; मूररा जग कहता है मेरे तुमने ये जितने गीत छिसे!

अन्तरिक्ष,

प्रिप, कितना व्यापक अन्तरिक्ष , ये मेरे कितने शिथिल गान ! युग-युग वे अगणित शोंकों में इन दो माँठों का स्याप्रमान !

> भात-जीवन की छायाओं है मैं विशाहुआ हूँ सोच रहा:—

कल इन दो नथनों में अपने भरकर अधीमता के छपने, मैंने गदता की एक नजर

# भगवनीचरण वर्षा

कितना मीचा मेरा मस्तक. कितना केंचा, है आसमान !

न गाँगी

(8)

तम हैंसद्द मेरा प्यार न महारे माँगी ! तम नवल उपा की प्रथम पुलक को सिहरन 1 तम स्वप्न-विचेदित सम्ब किरण की स्पन्दन ! तम सौरम से इस्य मस्यज की मादकता ! तुम आशाकी उच्छवसित मधुर कल-कृतन ! तम क्या जानो गति का संघर्ष मर्थकर-सर असह व्यथा से मय उठता है अन्तर. जब नयन उगरने रुगते हैं शंगारे. चेत्र सक अठती है अवनि उबकता थानर

मध्याह काल के सह की मैं मुगतप्या . प्रयेक चरण पर मेरे शत-शव खेंहहर !

अनिमेष हमीं में है हीवन की सुपमा मेरा उवडा संसार न मनसे माँगी! द्रम इँसकर मेरा प्यार न मझसे माँगी ! ( 2 )

हुम रहमय बेसुष गान न मुझसे माँगो। अपनी तरंग में खुटती हुई छजीली, क्रिकाओं का खेबलाल टिये तम रंगिनि! उल्हास-धवळ हिमहास छिये अवरी पर तम राय-रहा, तम उत्सद-व्रता तरींग्रीन I द्रम क्या बानो अपनी सीमा से उर्दकर किस मीन शिविज से टहरें हैडी टहकर ! किस असफलता को व्यथा हिये प्राणों में \_रह-रह कराह उटवा है विस्तृत सागर !

### भगवतीचरण वर्मा

में प्रवयकार की संसा का पागल्यन , प्रयोक साँच मेरी विनाश का करदन ! अवर्षी पर से संगीत, उस्त प्रयोग पर मेरी भूठी परचान न सुद्देसे मोंगो! तम रचमत देखा गान न सुद्दे भोंगी!

### मानव

٦٤٦

जब किल्हा को मादकता में हुँच देने का बरदान मिला, जब सरिवा की उन देखुन-ची स्ट्रों को करू-कर्ण गान मिला, जब भूरे - के, भरमाए - से भ्रमरी को रस् का गान मिला, गर मिटने का अरमान मिला। गर मिटने का अरमान मिला।

पत्थर - सी इन दो ऑलों को जलवारा का उन्हार मिला, जलवारा का उन्हार मिला, एनी-सी टंडी सींसी को लिए उच्चावरों का भार मिला, युग-पुग की उस तम्मदात को करणना मिला, संचार मिला, उद इस प्राणत - के हुस उठे कर रोम-ोम को प्यार मिला दिला दिला है।

भूखण्ड मापनेवाले इन पैड़ों को ग्रांत कुग भान मिला , ले लेनेवाले हाणों को साहस-बल का सम्मान मिला , नम सूनेवाले मस्तक को निज गुब्ता का अभिमान मिला, तव एक शाप - भा हाय हमें सहता मुख दुल का ज्ञान मिला 1

# [ २ ]

मह को युत युत की प्यास सिकी
पर उसकी मिला अमान कहाँ है
पिक को पचम को हुक मिलो
पर उसको मिला हुगान कहाँ है
हीपक को जरूना युद्ध मिला
पर उसको मिला स्ताम कहाँ है
निहाँर को प्रोम कहाँ मिली
पर उसके उस से मान कहाँ मिली

वादिद - माङा से दकने पर राव ने समझा अपमान कहाँ ! नगरात के मलक पर चटकर दिम ने पाया सम्मान कहाँ ! मधु - ऋनु ने अपने रमी पर करना माखा अमिमान कहाँ ! वह सकता है कोई किससे कर कहा है कोई किससे

रेडों को कर के गर्क किया नहरों ने पत्त्वाचाप कहाँ। मुखी ने होकर नष्ट दिया मुखानों को आभ्यान कहाँ। पानों ने कर एकास किया नहरों ने किया विकाय कहाँ। बादल ने देखा पुण्य कहाँ! दावा ने देखा पाप कहाँ!

[ ३ ]

जल उठी अहम की प्वाल वही जब कौतहरू-सा प्राण मिला. हम महानाज्ञ छेते आये जब हार्यों को निर्माण मिला. बल के उन्मत्त विशासी को सख - वैभव का कस्याण मिला . निर्वेलता के कैकालों की छाती पर पिर पाषाण मिला 1 इम लेने का देवस्य बढे. पश्रताका इमें प्रसाद मिला: पर की तडपन में. ऑस में इमको अपना आहाद मिला: निज गुरुताका उन्माद मिला. निज लघुता का अवसाद मिला ; वस यहाँ मिटाने को इसको मिटने का आशीर्वाद मिला !

[8]

वब हमने सोली ऑस वहीं
उठने की एक पुकार हुई,
रवि श्रीय, जह मय हे सिहर उठे
जब जीवन को हुकार हुई,
'तुम हो समर्थ, तुम स्वामी हो।'
जब तत्वों की मनुदार हुई—
वब स्विति की धुँबली रेला में
रिज्य कर सीमा शकार हुई।

जब एक निमित्र में युग पुग की स्वापकता स्थात विलीन हुई, जब एक दृष्टि में दृश दिशि के सम्भान हुई। जब एक दृश्य में मानी की स्वापन हुई। जब एक स्थाय में मानी की स्वापन हुई। जब एक आहु में मानव की गुक्ता स्वित्व हुई।

वब इस धरलों की शक्ति प्रवत निर्वेळ धर्मति पर भार हुई , बद विवित पद दल्लित अणु वणु वे भानव की जय अपकार हुई , कव बळ में, पळ में, अम्बर में अपनी रुचा स्वीकार हुई , तब हाम अमागे इस कोगी की अपने ही से हार हुई !

[ ५ ] नारी के छविमय अर्गो की छवि में सिल छविमय होने को

## भगवतीचरण वर्मा

पृत्यों की छाती फाइ लिया इस ने चाँदी की, सीने की ! इस ने उनको सम्मान दिया पल-भर निनं गुस्ता कोने को , पर इस निज बल भी दें बैंडे अपनी लग्नता पर रोने को !

> अधि निर्मित की भी छोड़े से अपने अमान के मरने को , हिंग्रक पशुओं के तीन नखों से अपनी रखा करने को , हमने कृषि कारी भी उस दिन निज तीन सुधा के हरने को , पर हाथ हमारी मुख कि हम अधि छाये खुर कर मारने को !

मध बाले हैं सागर, अम्बर हमने प्रसार दिखलाने को, हमने विद्युत को निगट लिया मानव की गांत दन जाने को, हम ने तेलों को दाह दिया 'निधि में प्रकाश दरसाने को, पर आज हमारे खादा चिरे हैं हम को ही खा जाने की!

[ ६ ]

देखो वैभव से हदी हुई विस्तृत विशास बाजार यहाँ , देखो भरषट पर पदे हुए भिस्तमंगों के अम्बार यहाँ ! देखो मदिरा के दौरों में नव-योवन का सचार यहाँ, देखो तृष्णा की ज्वाहा में बीवन को होते द्यार यहाँ!

फेबल गुड़ी मर अन्त—कहाँ
है नारी में एनमान यहाँ है
केवल मुट्ठी मर अन्त—कहाँ
है पुरगे में अभिमान यहाँ है
केवल मुट्ठी मर अन्त—कहाँ
है भले-बुरे का जान यहाँ है
केवल मुट्ठी मर अन्त—यहाँ
है वल स्वता ईमान यहाँ है

अपने बोझे से द्वे हुए मानव को कहाँ विराम यहाँ ! मुख दुख की कैंकरी चीमा में अस्तित्व बना नाकाम यहाँ ! बनने की इच्छा वा हमने देखा मिटना परिणाम यहाँ— 'अमिळायाओं की मुबद यहाँ , असफ्कटाओं की शाम यहाँ !'

# [ • ]

अपनी निर्मित धीमाओं में इसको कितना विश्वास छरि ! यह किस अधानित का कदन यहाँ ! किस पानस्थान का इसर छरि ! किस प्रेपन में मिल जाते मानव के विश्वल प्रयास छरि ! स्यो आज शक्तिकी स्थास प्रवेष्ठ दन गई रक्तकी प्यास अरे!

अपनेवन में छय होकर मो अपने के कितनी दूर जरे। हम आज मिलारी वने हुए निज मुक्ता के अपस्ताओं के अपनी ही असम्बद्ध और। अपनी दीनारों के दन कर

इम हो जाते हैं चूर अरे!

प्य भ्रष्ट हमें कर रही यहाँ अपनी अनिमन्त्रित चाल और ! इस रही व्याल समक्द हमकी यह अपनी ही जयमाल करें ! हम प्रतिपळ बुनते रहते हैं अपने चिनाद्य का बाळ और ! इन यह काळ के हम सामी हैं शह अपने ही काळ और !

[८] अप्तर को नत करने वाडा

भागता भिमान द्वका न सका ! सागर को भी मानेबाला ऑसों की त्यात मिटान सका ! स्थापक असीम रचने वाला निज सीमा स्थय सुसान सका ! सपनी भूकों की हिनिया में सुस-दुलका ज्ञान सका ! अपनी आहीं में संस्ति के . हम्दन का स्थर दू भाग सका !

## भगवतीचरण वर्मा

अपने ग्रुरा की प्रतिद्धारा में जब को त्रुष्टमस्य कर न रका ! यह है कैटा अभिशाप और द्यमता रस्त्रकर त् तर न सका! त् जान न पाया, जी न सका ! जो उसके परले सर न सका!

है प्रेम तस्य इस जीवन का,
यह तस्य न अब तक जान सका |
तू दया-त्याम का मृत्य अरे
अब तक न यहाँ अनुसान सका |
तू अपने ही अधिकारों को
अब तक न हाय पहचान सका |
तू अपने ही सामक्या को
अब तक है सामब या न सका |

#### मानव १

समुष्य बद समर्थे कह उठा कि आज मान रो--मुक्ते महान मान दो। मकृति पुकार तद उठी---अरे कि सीस-दान दो---समर्थ सीस--दान दो।

> ष्टम रहा मगन-अधान्त तत - आह वे मरा---ष्टम रही अधानत-म्रान्त रक - रीजिता प्रमा उवट रहा स्वप्न : और मेर टूट पिर रहा ! मनुष्य माळ पर डिंपे विनोधा की परम्परा !

अलण्ड सारि मह समस्त लण्ड लण्ड हो रही , मनुष्य की मनुष्यता स्वयं विनष्ट रो रही । मनुष्य शक्ति हीन है, मनुष्य नाशवान है— स्वयंत्र जो, अलर-असर-अधीम एक शान है; स्ववंत्र जारा सुकंदि, मनुष्य (सम्जान को)

ş

मिछी दुग्हें न मदि दया, मिली दुग्हें न भावना , विनाध है मनुष्य तव समस्त शान-साधना !

विनाश तर्क-बुद्धि सब , विनाश अभ्ययन अनत । विनाश स्त्रष्टि पर विलाभ , विनाश तर्व का धनन ; अनाथ बळ अभीर गाँव , अल्ड्य निज समर्थता , लिये मतुम्य कर रहा

विनास का महा-सन्ता!
अवस्य भीग-वावना, अवस्य विद्धि कासना,
मनुष्य वस्य साथ है, मनुष्य कस भावना!
इकी, इकी, करी मनुष्य प्रेम की उपावना!
विनास है मनुष्य तब समस्त शान-वावना!

क्को, भकान जल रहे क्को नगर उजह रहे, क्को प्रलय उमह रही, विनाध-यन सुमद रहे!

कराह - लाह का धुँवा, हरेक साँव पुट रही। समस्त सम्यता, सुरुपि दल्ति, विनष्ट लुट रही। विशाल इस्य हैंस रही सशक हिंस - पृत्तियों , मनुष्य सुष्टि की ग्रुरी अशक आज सुट रही !

रको मनुष्य आँख में असीम अन्यकार है, हको मनुष्य पर में विनाश का महार है। शको कि भूमि चूम छो, कको कि द्वाम उलड रहे, क्को मकान जल रहे, दको नगर उलड रहे।

ر کینی

ूर हीक तरह चड भी न सके

पर-पर-पर पर चळ पड़ी ट्राम!
दुवले - मोटे, छन्ये - नाटे
यात्री वेचीं पर अदे हुए,
कुछ भीन विवशता से प्रेरित
ये मन की मारे क्षदे हुए,
कुछ थानी जेव डम्हाले ये,
कुछ थे जेरी को तदे हुए,
प्रमुख भी को ने हुए,

सुमिरन कर मत्र में राम-नाम ! इस ठीक तरह चढ़ भी न सके घर-घर घर घर चळ वडी टाम !

> िर ] अंग्रेज, मारवादी, विंची , दिख्दुखानी, बंगाली थे , कुछ अवली टस आसामी थे , बुछ बनेटने थे, जाली थे ,

कुछ इँसी-खुशी में मस्त और कुछ लड़ कर देते गाली ये!

काने वार्टो, जाने वार्टो को मची हुई यी घूम-घाम ! इस ठीक तरह चट मी न सके

षर घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम ! ि३ ]

इछ फूँक रहे ये वैशों को निज हाथों में विगरेट किये, चुछ करें सैल को भी अपने मुँहें में ये कस कर बन्द किये, हम खोच रहे थे मुख्य रहीं यह माध्य हमारा कि हम जिये.

हम उस मेले में देख रहे ये बहे नगर की टीम-टाम !

- इ.म. डीकः तरह चढमीन सके घर-घर-घर-घर चल पडी ट्रामी

[ ४ ]
दक गई ट्राम झटका खाकर,
दरवाजे पर गों से धूर्म,
मदमायो, इटलायो चुबरी
नयनों ने उबकी छांव चूमो,
सार्द उकाद की एक टहर
हेंब कर मनकी मखी धूमी,
यो एक अप्ता या कि परी,

रह गये सभी दिल याम-याम र्ह इ.म. ठीक तरहचद्र भी न सके घर-घर-घर-घर चल पड़ी ट्राम ! [ 4 ]

कंधे से कंधे मिद्दे हुए यी मरी लचालच ट्राम कहाँ। श्री' नहीं दिलाई देता या तिल रखने का मी ठीर जहाँ। इसती-सी बाँकी चितवन पर वेंचे जाली हो गई वहाँ,

भादर से युवती बैठ गई कुछ बल लाकर, कुछ सम-साम । इस ठीक तरह चट भी न सके

धर-धर-धर-धर चल पड़ी ट्राम !

[ ६ ]
फिर शोराहे पर ट्राम ककी,
अब चटी एक हुटिया जर्जर,
याँ शिपक दिब्धियाँ काँप रहीँ
यो हाँप रहीं, या उसको करा,
वे सम्य और सनचले कोंग
अप केंद्रे ये बन कर पत्यर!
धन और क्ष्य के सिखामेगी

धन और रूप के भिक्तमधी को या दुखिया से जीन काम है इस ठीक तरह चट भी न सके धर-धर-धर-धर चळ पड़ी ट्रास है

> ि । ेें हमने धन की दानवता से देखा थीडत उन कोगों को , बादना और तृष्णा से इत उनको आत्मा के सेगों को ,

उनके क्डिंबत उद्गारी को , उनके उन क्डिंबत भोगी को !

कुछ शुरुष सोस्ते हुए वहाँ इस वापस लौटे घूम-धाम!

इम ठीक तरह चढ़ भी न सके

धर-धर-धर-धर चरू पडी ट्राम! [८]

हमने सोचा अनियन्तित स्व है मरा हुआ यह कलकता! कितना विधाल इसका वैभव! कितनी महान इसकी सत्ता! कितनी गैंभीर इसकी गुहता!— पर एक यात है अल्बस्ता:

पशु बन कर सानव मूल गया है मानवता का नास-प्राम! इस ठीक तरह चढ़ भी न सके घर-पर पर-पर चल पड़ी ट्राम!

# नृरजहाँ की कन्न पर

[ र ]
द्वम रतकण के देर. उल्कों के द्वम मग्न विद्यार |
किस आधा से देख रहे हो उस नम पर प्रतिवार
कि लिससे टकरावा था कभी
द्वमराय उन्तर भाल !
पुत्र है, द्वमने भी देखा था देमक का काल,
पुरु में मिले हुए केंबाल !

तुम्हारे संकेतों के साथ नावता था साम्राज्य विशाल; हुम्हारा होच और उद्माख विग्रहते बनते थे भूपाळ, ' किन्दु है आज कहानी शेप प्रवल है प्रशल काल की चाली

# [ २ ]

एक समय पर्वत मालाओं की प्रतिस्विन के साथ , द्वम रोई थीं, प्रथम नमा कर, उस भूपर निज्ञ माव कि जिस पर था समर्थ शारूट

द्वमहारा गुस्तर भार !

भीवन के पहले ही खण में वह जीवन की हार! पतन ही दें जीवन का सार!

> द्वम्हारा प्यारा येथव - काम स्वर्गे भी सुपमा का आगार , शान के धुँवल्यन से शून किल्लाने हैंस्ते के दिन सार गाम्य की देवि | माम्य का द्वार्षे वही सो या सारा जयहार है

# ΓįΊ

देखे ये मुख मयी कल्पना के शत शत मावाद; पुरुक्ति नयनों हे देला था तुमने वह आहाद कि जिसको फिर पाने वे लिए

रहीं रोतीं दिन रात!

सणिक प्रभा यी, या मविष्य का अन्यकार अञ्चल , आहं बचपन के मुखद प्रभात !

> दूसरों के हैंसने के साथ पुरुक उठता था सारा गात .

छलकवाया नवनों में नोर किनी पर पदि हाता आधात , बासना सुध्या ईप्यो दाह कहो क्याये पहिलेमी शात ! [ ४ ]

काड प्यार में तुम बढती भी — कहाँ हिक्स शोर है और दिख के उस दैमन का मिसता ओर न ओर कि जिड़के एक अंदा तक की न के पार्वी तुम याह !

बहता है संसार, वासना का है तीन प्रवाह, देवियह जीवन ही है जाह!

द्वस्ति आशा के सुल-स्तप्त, द्वस्ति वे उमक्ष उत्पाद, द्वस्ति मधुर मन्द सुक्कान, तस्ति मोके मान अवाद, हो गये धण मर में ही लेप, हैं शी बन गयी पठक में आह! [ भ ]

उस दिन पीले हुए द्वाहोरे जब इल्ट्री से हाय, वैंगी प्रणय के उस वेंचन में जब द्वम पित के साय कि जिसमें वैंघता है संसार,

किस प्रतीक्षा के साथ ! स्मय, सङ्कोन, प्रेम, सम्मा थे, इँसते ये रितनाय , इहि मीची थी, ऊँचा माथ !

> प्रेम का प्रथम प्रणय-चुम्दन पाद्य डाले ये कोमछ हाय, और वह आहिन्नन, कम्मन, कोकिटायी ऋदुपति के साय!

मद्भ स्वर में धगर्थ धोछाछ कहा या तुमने जीवन-नाय! [६]

प्रेम किया या उत चातक-सा, मुझी न विश्वकी प्यास., और मुपा के उन प्यालों का है विचित्र इतिहास कि ओ होटों से स्थाते ही

छक्क जाते हैं हाय।

इन्छाएँ हैं प्रवल, किन्द्र हैं अवस्तल एकल उपाय , मटकते हैं इम सब अस्हाय !

परिस्पतियों की विस्तृत परिचि, प्रेरणाओं का है समुदाय, मिरे नीचे दीन-यत, स्वाच हैं सारे हीण उपाय, मुष्प के हैं योहे से पूँद, हाय हैं अस्थिर चल्रक हाय है

सरण कपोडों में रह था, अपरी में अमृत-योड़ है स्वर्षे शत भी पा जन बाँकों की महिरा का मोड़ है कि जिनको दुख रेखाएँ छाड़ हृदय उडता है कॉप है यना मृकुटियों का बाँबारन योबन का अभिशाप, रेप है अब तक बडी प्रस्ता है

[८] आह | माम्य से हुई तुम्हारी उस दिन ऑसें चार , जिस दिन देसा था सकीम ने यह अपना संसार कि जिस अद्यात सम्बद्ध में उसे ध्यान्ति भी अपना धार्मित है असना संसार मानित में अपना धार्मित , देवि यह जीवन ही है ऋतित !

दास हो अपना हो सम्राट निरंप मार की स्वामिन है आदि , परिस्थानियों का दे यह चक जिसे हम सब कहते हैं नाति , अपन को टेकिं! अपन की मेंड सरा से हैं भीवन की धारित!

[ ९ ]
तुष्णा | तृष्णा | काइ रक्त हे रीवत तेरे हाय !
विद्य केटता है पागठ - छा उन पार्चे के छाय
कि जिनके पीछे ही है हमा
विद्यम रीरव का जाड़ ।

मिटा भाग्य-सिंदूर तुम्हारा, रिक्त हो गया भाळ, प्रेम ही बना प्रेम का काल!

> श्राह अनजान शेर अफगन! द्वाहारा चुल-साम्राज्य विशाल— कोन-सा या वह गुरू-अपराघ! —नश्हो समा याप पाताल! प्रेम का या कैता उपहार! मृत्यु बन गयी गढ़े की माल!

[ १० ] दुम रोईं थीं, भाग्य हेंसा था, या अद्भुत स्पवहार ! आह शेर अफगन ! गूँजी थी वह सफदण चीरकार भगगताचरण घर्मा

कि जिनने हृदय-एक मिछकर बना नयनों का नीर ! तुम समझी थीं एक न सबेगी यह सरिता सम्मीर , किन्त है निर्यंख हृदय अघीर !

> शाह बह पतिपातक का प्यार ! षास्त्र का उत्पाद गैंभीर ! कस्कक भी होता है अन्त , श्राणक है सदा बेदना थीर , कठिन है कठिन आस्त-शिंद्रान , कठिन हैं ये मनश्रिक के तीर!

[ ११ ]

एक पशिष है उद्गारों को, परिभित्त है परिवार ! मिट जाती है हृदय-पटक से वह समृति-छापा आप कि जिसका पाँच वर्ष सक देवि

किया तुमने सन्मान !

तम अधान्ति की इलचल को करने को अन्तर्यान किया आकाश का आहान !-

> क्ती उस दिन साम्राही और हुमा तुमकी तृष्णा का जान ; आह ! वह आहम उसक्ष हा ; उसी दिन स्व हो हो या मान ! उसी दिन हुमने पह्नमें किया पतन स्त्री महिरा का पान !

[ 12 ]

"और। और।" की ध्वनि प्रसिध्वनि है, "और। और। कुछ और।" पृप्ति असम्मव है, चलने दो उन प्याकों के दीर कि निनके पीने ही के साथ चपक उत्ती है प्यास द्यक सक पड़ते हैं पागल हे, आह धणिक उल्लास--धारम-विश्मृति का\_यह उपहास !

> सहस्थाकीया ! उफ उनमाद ! हुआ जिलको देश आमास , उठा ऊँने बन कर उस्लाह , शिरा नीचे बन कर निस्वास ! पराजय की सीदी है विजय कोर भग है भग है दिस्लाल !

परा चसकती थी, अबस्य पा देवि दुग्हारा मार; उन कोमरु चरणी के नीचे या समस्य संसार कि जिनमें सुमते ये तत्कार

फूल भी बन कर शूल !

साम्राशीयों, किन्दु दैव या क्या तुम पर अनुकूल ? यहीं तो यी जीवन की मृत्र !

> शक्ति की लागिन ! मोगाविलास सदा है सुख वैभव का मूट , किन्दु खुल गयी अचानक ऑल मकृति ही है इसके प्रतिकृत ; आज कल ! आहं सांगिक ऐरवयें ! हुए सुख-स्त्रप्त सभी निर्मृत !

[ 88 ]

उच धिसर या आकांदा का, नीचे या अञ्चत । सेठ रहा या वहाँ परिस्थित का वह हांसावात कि जिसके चक्कर में पहकर विजय केन जानी स्थळ ।

दुर्ने गर्वे था उस योवन पर, था अनुकृत अनङ्गः । साह दीपक पर मुख्य पतङ्गः । श्चानक पट मर में ही देवि , होदं हो गया सकत रह-रहा ; हुक गया माय, गिर पडा मुट्टूट ध्यूप हो गया मृद्दूट शर्द्य विदाया नहींगीर की हिन्यु गिरी दुस मी टी टलड़े हहा !

F 84 7

"गिर एडती हो।" क्या इष्टा भी या गुमको अनुमात। एक करना की छाया है यह सारा अभिमान कि विस्ते भेरित होकर देवि कर्त तम निगट निग्रण

कर्ता हुन । निष्ट (न्याइट) उटते गिरते ही रहते हैं राजा हो मा रहाँ। अभिट हैं में निष्यता के अक्टो

करे दो ही हिचड़ी ही यात— हृदय में हमा गया कावड़ां इक गयी बहाँगीर की दवाह , हुक गयी मद ही विववन बड़ें; बना संबन सीवन का मार, और सीवन ही बना कहड़ां!

F # 7

बो कि व्हिर उटते ये मंत्र से देख बड़े भूता , उनकी ही ऑसी में देखा तुमने वह ऑसवार कि विष्के स्पष्ट इदय में हाय सुम परे बन कर तीर। वरडा ही वी या, बरडा है देवि सहा बेरीर! आग में कब होता है नीर है

नार . व्यरी साम्राही ! वह साम्राह्य मिट गया दन कर टब्ज समीर . और उच्छुङ्कळ ऊँचा भाळ इ.ज. नीचे वन कर गम्मीर ; नारा की खामिनि! दुम बन गर्यी नारा के लिए नितान्त अधीर!

Γ શુ 1

पे रजकण के देर जुम्हारा है बिचित्र इतिहास !
प्रम मनुष्प की उन अभिकाराओं के हो उपहास
कि जिनका अवस्थार है अन्त
और आधा जीवन !
ना अजाम खण्ड हो यह लो आज द्वम्हारा सदन ,
कमी उत्थान, कमी है पतन !

वावनाओं का यह संवार प्रयानक भ्रम का है बन्वन ; और इच्छाओं का मण्डल आदि के अन्त क्दन है क्दन एक अनियंत्रित हांहाकार इसीको कहते हैं जीवन !

# महादेवी वर्मा

जो तुम अः जाते एक वार !

को प्रम शा जाते एक बार !

कितनी करणा कितने केंद्रेग

पय में किछ काते बन पराग ,

याता प्राणों का तार तार

अनुराग नमरा उनमाद-राग ;

आंत नेते के यह प्रसार !

हैंस उठते वह में आई नपन पुत्र ज्ञाता ओठों से विपाद , छा ज्याता ओवन में बसन्त प्रदेशाता चिप्पर्यंतित विपाप ; ऑसें देती सकेंद्र बार !

संसार
निश्वामों का नीड, निशा का
वन बाता जब श्रपनागार ,
श्रुट बाते अभिराम क्रिन
युजाबंटियों के बरदनवार ,
तब सुसते तारों के नीरव नयनी का यह हाहाकार ,
कॉल हे लिख जाता है कितना अस्पिर है संसार है

श्रञ्जल में विखया रोड़ी, छहरों की विडलन पर जब मचर्डी पड़तों किरणें भोड़ी, तब कश्चियाँ शुपचाप उठाकर पछव के घूँषट सुकुमार , क्रुलकी पलकों से कहती हैं 'कितना मादक है संसार !'

देकर धौरम दान पवन छे
कहते चव मुरहाये फूल ,
'जिक्षके पय में बिछे यही वर्षो
भरता पन ऑकों में घूल !'
'आब दनमें क्या सार' मधुर जब गांदी औरी की शुझार ,
मर्मा का रोधन कहता है 'कितना निष्ठर है संसार !'

खर्ण-वर्ण से दिन छिख जाता

ं जब अपने जीवन की द्दार, ' गोधूको नम के आँगन में देती अगणित दीपक वार,

हैंसकर तब उस पार तिमिर का कहता बढ़ बढ़ पाराबार , 'बीते या, पर बना हुआ है अब तक मतबाला संसार !' •

स्त्रम-लोक के फूर्डों के कर अपने जीवन का निर्माण, 'अमर हमारा राज्ये धोचते हैं जब मेरे पायल माण, आकर जब लगात देश से जाने कैसी मुदु संकार, गा जाती है करुण स्तरों में 'कितना पायल है संसार!'

तुंग्हें बॉध पाती सपने में !

द्वार्षे बॉध पाती सपने में !

दो चित्रोवन-पात दुशा
हेती उत छोटे क्षण अपने में !
पावय-पन-ची उसद विकरती ,
श्वरद-निया-ची नीरव दिश्तती ,
भी हेती जग का विवाद
दुक्रदे क्ष्य ऑय-रूण अपने में !

मपुर राग वन विश्व सुलाती , सीरभ वन कण-कण वस जाती , भरती में संस्ति का हन्दम हॅंस कर्जर जीवन अपने में !

सबकी सीमा बन सागर-सी, हो असीम आलोक सहर-सी, सारों स्य आकाश दिया रखती चंचल तारक अपने में 1

> धाव मुझे यन जाता वर-सा, पतक्षर मधुका मास स्वतर-सा, रचती कितने स्वर्ग एक लघु प्राणी के स्पन्दन अपने में !

धाँवें कहतीं अमर कहानी, पट-पट बनता अभिट निशानी, प्रिय, में छेती बाँच मुक्ति सी-धी लघुतम वन्धन अपने में ! द्वार्थे बाँच पाती अपने में !

बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ ! नांद यी भेरी अचल निस्तन्द कण कण में , प्रयम जाशित यी जात के प्रयम स्वन्दन में , प्रस्त में भेरा पता पद-चिह्न जीवन में , शाप हूँ जो बन गुशा बरदान बन्चन में ,

क्ल भी हूँ क्लांन प्रचाहिनों भी हूँ !

नयन में जिसके जल्द वह स्वित वातक हूँ ,

शक्त जिसके प्राण में वह निदुद वीषक हूँ ,
कुक को उस में जिसमें विक्र सुक्त के उस में जिसमें विक्र सुक्त हैं ,

पक्ष होवर दूर दन ने जीह वह चल हूँ ,

दूर दुमसे हूँ अलाश्बी सुमागिनों भी हैं !

साग हूँ जिल्ले युठेकते दिन्दु दिमज्ज के , शून्य हूँ जिल्ले विछे दें पॉबंदे पल के , पुठक हूँ वह जो पला दे कठिन प्रस्ता में , हूँ वही प्रतिविध्य जो आधार के उर में ,

विविम्ब जो आधार के उर में , नीट पन भी हूँ सुनहटी दामिनी भी हूँ !

नाश भी हूँ मैं अनन्त विकास का मन्म भी , लाग का दिन भी चरम आराकि का तम भी , तार भी आपात भी सहार की गति भी , पात्र भी, गयु भी, गयुर भी, गयुर विस्मृति भी ; अपर भी हैं और स्थित की चाँदनी भी हैं ।

## प्रिय चिरन्तन है सज़नि

द्रिय चिरन्तन है सबनि धण-धण नवीन सहागिनी मैं !

> स्वात में मुप्तको छिना कर वह असीम विद्याल विर भन , सून्य में जब छा सया उसकी सबीलो साध-सा **य**न ,

छिर कहाँ उसमें सकी बुश बुश करी चल दामिनी मैं।

धाँइ को उक्की सबनि नव आवरण अथना बनाकर , पृष्टि में निज अधु सोने में पहर यने विवाकर ,

प्रात में हैंस छिप गई से इसकते हम यामिनी मैं ?

मिलन मन्दिर में उठा दूँ वो सुमुख से सबल गुंठन , मैं मिटूँ प्रिय में मिटा ब्यो वत सिक्ता में सिल्ट-कुण , सबनि मसुर निजाब हे

कैसे सिद्धूँ अमिसानिसी मैं ।

दीप-ची सुग-सुग बहुँ पर वह सुमग इतना बता दे , फूँक से उसकी बहुँ तब धार ही मेरा पता दे ! वह रहे आराप्य चिन्मय मृग्यपी अनुरागिनी में है सबल सीमित मुललियों पर चित्र अंगिट असीम का यह , चाह यक अनन्त बसती वाण किन्द्र सरीम सा यह ; रजकणी में सेतती किए चित्र विषु की चोंदनी में है

षथ देख विता दी रैन
पर देख विता दी रैन
मैं पिष पहचानी नहीं !
तम ने घोषा नम-पंप
मुवाधित हिमचळ हे ,
मुने ऑपन में दीप
बाता दिये सिलमिळ-हे ,
आग मात सुसा गया होन

अपरिचित, जानी नहीं। मैं प्रिय पहचानी नहीं।

घर कनक-याल में मेप सुनहला पाटड-सा , कर बालावण का कलश विध्य-स्व मंगल-सा .

आया प्रिय क्या से प्रात

सुनाई कहानी नहीं !

के प्रिय पहचानी नहीं !

नव स्टब्र्युय-सा चीर

यहाबर अंजन से चीर

यहाबर अंजन के ;

फिर आई मनाने छाँत

मैं बेहुप भानी नहीं !

मैं दिव पहचानी नहीं !

इन स्वाधों को हविहास
ऑकते दुग बीते ;

रोगों में भर भर पुरुक
कीटते पक रीते :

यह दलक रही है याद

नवन से पानी नहीं! मैं प्रिय पहचानी नहीं!

श्रति दुद्दा-सा नम्, विश्व मिटे दुद्दुद्-जल-सा ; प यह दुख का राज्य अनन्त रहेगा निस्चल-सा :

हैं प्रिय की अमर सहागिनि

पथ की निशानी नहीं! मैं क्रिय पहचानी नहीं!

मुसकाता संकेत भरा नम मुखकाता ग्रेकेत भरा नम अलि क्या प्रिय जाने बाले हैं! बिछुत् के चल लर्णाश्च में बेंच हॅंग देता रोता जलबर, भपने मुद्र मानस की जबाला गीती से नहलाता सारा;

दिन निश्चिको, देती निश्चिदिन को कनक-रजत के मधुप्याले हैं!

> शिल क्या प्रिय आने वाले हैं। मोती विख्याती नृपुर के छिप तारक परियाँ नतन कर ; हिमकण पर आता जाता मलयानिल परिमल से अंजलि मर ।

भ्रान्त पथिक-से फिर फिर आते

विस्तित पर क्षण मतवारे हैं ! अलि बया विय आने वाले हैं ?

सघन वेदना के तम में, सबि जाती सस्त सोने के कण भर . शरधन नव रचर्ती निरवार्ते. स्मित का इन भीगे अधरों पर . काज ऑसओं के कोची पर

स्वप्न बने पहरे वाले हैं।

शक्ति स्था विद्या थाने वाले हैं।

नयन अवणमय अवण नयनमय आज हो रहे कैसी उक्रमन I रोम रोम में होता री सब्दि एक नया उर का-सा सन्दन पलकों से भर फल दन गये

> जितने प्राणी के उन्हें हैं। साहि ह्या दिय साहे शहे है रै

मैं भीरभरी दय का बदली ।

मैं नीरभरी दस्त की बदली !

शन्दन में चिर निशादन वसा. कन्दन में आहत विश्व हेंसा . नयनों में दीपक से जलते

पलकों में ।नहींरणी मचली. मेरा पग पग सगीतभरा.

श्वाधी हे स्वम-पराग झरा. नम के नव रॅंग बुनते दुक्छ, क्षाया में मलय क्यार पत्नी है

मैं द्वितिज भ्रकृटि पर घिर धीमल . चिन्दा का मार बनी अविरल ,

रजन्कपापर जल कण हो बरसी नवजीवन अक्र बन निक्छी! एय को में मासन करता आता

पद-चिद्वन दे जाता जाना.

सुधि मेरे आगम की लग में सुख की हिद्दरन हो अन्त खिली !

विस्तृत सम का कोइ कोना, मेरा न कमा अपना हाना.

परवय इतना हातहास यही जस्त्री कल थी। सट सात चली ।

रूपिस वरा घन-कश-पाश । रूपित वेरा धन-केश-पाश ! स्पामल-स्पामल कोमल-कोमल ,

यामल-स्यामल कोमल-कोमल , ल्ह्सावा सुर्यमित केश-पार्य !

नमगञ्जाकी रजव घार में, भो आई क्या इहें सत !

कमित हैं तेरे सबल अग सिहरा-सा तन हे सद्यस्तात ! मीगी कलकों के छारों से चुटी बुँदें कर विविध छास!

ह्मांस तेरा धन-देश-याश ! स्रोरम-मीना झीना गोठा स्थिया मुद्र अंबन सा दुक्त

> चल अचल से झर झर झरते पण में जुगन् के खर्ण पूल , दायक से देता कर बार

> > तेरा उावस्त्रचितवन-विद्यास है स्पनि तेरा पन-देश-पाश !

उच्छ्विति वस पर च्वल है बक पाँठों का अरबिन्द हार, तेरी निरवार्गे हू मू को बन बन बाती मल्यन वयार,

जनती अन्तती की मक प्यास : क्रमि तेश सन्दर्भेश-पास ਵਕ ਲਿਆਬ ਲਈ ਚੈ ਗੁਟੈਰਜ प्रकलित अर्द्धीर्मेभरविशाल, शक सहिमत शीतल चम्बन से अद्भित कर इसका गदल भातः तला देश वहला देश यह तेश शिश जग है उदात ! रूपनि तेश धन-केश-पाश व घोरे घोरे उत्तर क्षितित्र मे चीरे घोरे जता (धतिक से था वस्तत- स्वती तारकमय नव येणी बच्चन : धीशफूल कर शशि का नृतन : रहिम-बल्य हित घन अवगुठन ; मसाहरू अभिशाम विका दे ਕਿਰਕਰ ਦੇ **अ**ਪਤੀ ਹੈ परुषती धा सन्तरस्त्री समेर की समध्य न्युरध्वनि : व्यक्ति-गुजित पद्मी की किंकिणि, सर पदमति में अलस तरमिण . . तरस्र सजत की धार बहा है मुद्र स्मित से सजनी 1 विदेशती आ वसन्त रजनी। परकित स्वप्नों की रोमावित :

> कर में हा स्मृतियों की अंतरि , मलयानिल का चल दुकूल शकि ! यिर छायान्यो स्थाम, विश्व को

देकी रव की नगर प्वनि सन

आ अभिनार दनी ! सङ्चती था वसन्द - रजनी !

हिहर सिहर उठता सरिवा-उर; खुछ खुछ पड़ते सुमन सुधा-भर; मचल मचल आते पल फिर फिर; सुन प्रिय की परचाप हो गई

पुरकित यह अवनी! सिहरती आ वसन्त - रजनी!

स्ता आ वस्ता-स्थनाः स्यागीतः महिरागीते तास्त्र अमर

> लय गीत मदिर, गति ताल समर , अप्सरि. तेरा मर्तन सन्दर!

आहोक विभिर्त सित असित चीर , श्रामर गर्जन वनसन में जीर ;

उद्दर्ता इंझा में अलक-जाल, मेपों में मुखरित किंकिण स्वर! अप्टरि, तेरा नर्तन सन्दर!

रिव द्यशि तेरे अवतंत होह , सीमन्त जटित तारक अमोह :

चपला विभ्रम, स्मित इन्द्रधनुष ; हिमकण वन सरते स्वेद-निकर । अस्मरि, तेरा नर्तन सन्दर !

युग हैं परुकी का उत्पीकन , स्वन्दन में स्वाणित रूप बीवन ; तेरी स्वाणें में भाष-भाष , उठना वेतुप जग रुवसादा ! अध्यति गर्नन सुन्दर !

तेरी प्रतिभ्वनि बनती मधुदिन , तेरी समीपता पावस सण ,

रूपि । छूते ही तुसमें मिट , जब पा लेता वादान श्रमर ! श्रम्हरि, तेरा मर्तन सुन्दर !

सह क्रण क्रम के प्याले शलमत : वस्त्री क्षीवनप्रदिश वस्त्रस्ट : पीती थक दिक सक शम सम : त बँट बँट पेनिङ शीकर! अप्यरि. देश नर्दन सन्दर ! विखराती जाती तु सहास : त्रस्यता उत्सास सामः इर अणु कहता उपहार वर्ने पहले छ हैं जा मृदल सघर! अप्तर, तेरा नर्तन सुन्दर । हे सृष्टिप्रलय के आलिएन ! सीमा - असीम के मक मिटन 1 कहता है तसको कीन धोर व चिर रहस्यमयि नोमटतर ! अप्तरि. तेग नर्तन सन्दरी वैरे हिंस सहते दीय-प्राण. सिटते प्रधन हॅसते विदान:

प्रमुत ईसते विदान ; स्यामागिनि ! तेरे कीनुक का सनता स्वय मिट मिट सुन्दरतर ! विय-प्रेयांत ! तेरा छास अमर !

मघुर मधुर मेरे दीपक जल !

मधुर मधुर मेरे दीवक जड़ ! युग युग प्रति दिन प्रतिक्षण प्रतिवह , प्रियतम का पण सोडोक्ति करे ! शिरम पेटा विपुत धूर बन,
मृदुछ मोग-सा घुल रे मृदु तन;
दे प्रकाश का स्टिम्स अपरिमित्त ,
तेरे लीवन का क्या गल गल।
पुरुक पुरुक मेरे दीवक बक्ष !
सारे शीतल कोमल नूतन,
माँग रहे तुससे ज्वाटा क्या,
दिवस ग्रहम सिर धुन कहता में
हाय न कल पाया द्वसने मिल!
हिहर हिहर मेरे दीनक बल!
बहते नम में देख लसस्पक,
स्नेर्शन नित कितने दीयक,
लहमय सामर का उर बहता,
दिवस सिर्ट मेरे दीयक बल!

द्रुम के अंग हरित को मलतम , ब्वाला को करते हृदयंगम ,

बसुधा के बड़ अन्तरमें मी, बन्दो दे तायों की इटचक! विसर दिसर मेरे दीपक बटा!

मेरो निःवासी से दुततर, सुमगन त् बुसने का मय कर:

में अंचल की ओट किये हूँ, अपनी मृदु परकों से चंचल। सहज सहज मेरे दोनक जला!

सीमा ही रुपुता का क्ष्यन , है अनादि तूमत बह्यिंगिन ; सैंदग के अक्षय कोर्यों से

द्वशर्मे मरती हूँ साँस्-बङ!

रुबल रुबल भेरे दीएक नता!

तम असीम तैरा प्रकाश चिर ; स्रेटेंगे नव सेल्ज निरन्तर ;

तम के शणु शणु में विद्युत-सा अभिट चित्र शंक्ति करता चक्र !

सरक सरक मेरे दीपक ज**क** 

त् सल जल जितना होता थय , यह समीप आता छलनामय .

> मधुर मिडन में मिट जाना त् उसकी उज्ज्वह हिमस में धुड खिड़ ! मंदर मंदिर भेरे दीपक जड़ ! प्रियतम का प्रय आडोकित कर !

क्या जलने की रीति शलभ समभ्या दीपक जाना क्या जलने की रीति शलम समझा दीपक जाना।

धेरे है बन्दी दीवक को कवाला की बेला, तीन बालम भी तीप शिखा के

दान ग्रहम मा दाप । श्रस्ता स सिर धुन धुन खेळाू!

इसको धण सन्ताप मोर उसको भी बुझ जाना ! इसके घुलने पंख, पून की उसके देख रही , इसमें बहु उन्माद न उसमें जाला लेख हती !

ब्बग्र उसके) निर-नृति कहे या उसके पछताना है भिय मेरा चिर दीप जिसे सू अल उडता जीवन , दीपक का आलोक शख्म

का भी इसमें क्रन्दन !

यग युग जल निष्कम्प इसे जलने का वर पाना ! धम कहाँ विदात ल्हरों से रे जिल्लाम भग द्रांश की कम्पन देती चिर जायति का पहरा 1 साजा ज्ञानस्य प्रात न यह कासी निश्चि पहचाना **रि** जब यह दीप थके तन आना। जब यह दीप यके सब आना ! यह बचल सपने भोले हैं. रगजल पा धाले मैंने मद पलको पर तोले हैं, दे शौरम से पंख इन्हें सब नयनों में पहुँचाना । सार्चे कहणा अह दली हैं. माठ्य समान भी सम्मधी पर पावस की सजला बदली हैं. विद्युत के दे चरण इन्हें उर उर की राह बताना ! यह उडते धण पुलकमरे हैं. सुधि से सुरमित स्नेह्युले , बवाला के चम्बन से निखरे हैं. दे तारी के प्राण इन्हींसे सुने इवास दसाना ! यह स्पन्दन हैं अद्ध ब्यथा के. चिर उज्ज्वल शहर जीवन की विखरी विस्मृत क्षार-कथा के . कण का चल इतिहास इन्हीं से लिख लिख अलर दशाना । **छौने वर्तीको जाना**है-वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रगका अञ्चल पहचाना है. विरयन्त्रन में बॉब इन्हें पुतने का बर दे आ ना।

यह मन्दिर का दीव इसे नीरव जलने दो यह मंदिर का टीप इंडे नीरव जड़ने दो ! र जत-दांख-धहियास स्वर्ण-वंशी-वीणा स्वर . गये भारती येखा को यत शत लय से मर बद या करु हंती का मेरा. विहॅमे अवस्य तिसिर चा खेरा . स्य मिटर में इप्र अवेला. स्मे अजिर का शत्य जलाने को गलने दो ! चरणों से चिद्रित अर्किट की भूमि सुनइस्टी. प्रणत शिरों के शक्क हिये चन्दन की दहनी, शरे समन विलारे अधात सित . धप अध्य नैवेद्य अपरिमित • तम में सब होंगे अन्तर्हित , मक्की अर्चित कथा इसी सी में पलने दो पल के मज के पेर पाजारी विश्व सो गया. प्रतिश्वनि का इतिहास प्रसारी बीच खी गपा . सोंसे की समाधि, सा जीवन, मसि-सागर-सा पन्य गया वन . इका मुलर कण कण का स्मन्दन , इस ब्याला में प्राण रूप फिर से दलने दो । शंक्षा है दिस्भान्त शत की मुर्कागहरी. आज प्रजारी बने. ब्योति का यह लघु प्रहरी . बद तक लौटे दिन की इलचल . तव तक यह जागेगा प्रतिपल . रेखाओं में मर आमा जड़, दत साँस का इसे प्रमाती तक चलने दो !

# रामकुमार वर्मा

प्रिया तुम भूछे मैं क्या गाऊँ ?

प्रिय ! तुम भूले में क्या गार्फें ! जिस ध्वनि में तम यसे उसे .

त्रसं च्यान मं तुभ चेठ उठ ; जग के कण-कण में क्या दिखराऊँ! प्रिय! द्वम भूछे मैं क्या गाऊँ!

शब्दों के अवखुले द्वार से अभिलापाएँ निकल न पातीं । सन्दर्भ के अप्रखुले दार से अभिलापाएँ निकल न पातीं ॥

ासाक लघु-लघुपय पर इच्छाए चलकर यक अ इत्य, स्वप्न-रंक्तों से में,

कैसे तुमको पास तुलाई ! प्रिय! तुम भूले में क्या गाईँ ! जुद्दी-सुरमि की एक टहर से निद्या बद्द गईं, दूवे तारे। क्षम्-विन्दु में दूब-दूबकर, हग-तारे ये कमी न हारे!

दुख की इस जार्गत में कैसे , सम्हें जगाकर में सख पर्के!

प्रिय! तुम भूले में क्या गाऊँ!

### यह तुम्दारा हास क्षाया

यह तुम्हारा हास आया । इन फटे-से बाटलों में कीन-सा मधमास आया !

थह तम्हारा हार आया ।

ऑल से नीरव व्यथा के दो बढ़े ऑस बहे हैं,

सिसकियों में बेटना के

व्यूह ये कैसे रहे हैं।

एक उज्ज्वल तीर-सा रवि-रिम का उल्लास आया । यह तुम्हारा हास आया । रामकुमार वर्गा

बाइ, वह कोकिल न जाने स्यों हृदय को चीर रोई!

एक प्रतिस्वनि सी हृदय में श्लीण हो हो हाय, सोई है

सीण हो हो हाय, साही किन्दु इससे आजर्मी कितने सुम्हारे पास आया ! यह तस्त्राग हास आया !

्पक दीपक-किरण-कण हूँ पक दीर किरण-कण हूँ। प्रमु जिल्ले कोड में दें, उस्त जिल्ले कोड में दें, उस्त अनट का दाय हूँ में। नव प्रभा लेकर चला हूँ,

पर जलन के साथ हैं मैं।

सिद्धि पाकर भी तुम्हारी

साधना का ज्वलित खण हूँ। एक दीपक किरण-कण हूँ।

ब्योम के उर में अपार

भरा हुआ है जा अधिरा--

और जिसने विरव को दो बार क्या, सी बार पेरा । उस विभिन्न का नाग्र करने—

ने—-के लिए में अखिल प्रण हूँ। एक दीपक किरण-कण हूँ।

द्यक्रमको अमस्य देकर प्रेम पर मस्ना सिस्ताया I

प्रेम पर मरना सिखाय। सूर्यका सन्देश लेकर

रात्रि के उर में समाया। पर तुम्हारा स्नेह खोकर---

मी दुन्हारी ही द्यरण हूँ। एक दोपक-किरण-कण हूँ। भीन करुणा मैं दुम्हारी भीन करूणा का सहावा चाहता हूँ ! जानता हूँ, इस जगत में फूछ की दे आयु कितनी, कोर भीनत की उपसती.

शार यंचन का उमरता, साँस में है बायु कियानी। इसिटिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूँ।

मैं बुग्हारी सीन करणा का स्हारा चाहता हूँ। पूरन चिह्नों में उठी हैं

भाग्य-सागर की हिलोरें। भारतओं से रहित होंगी

क्या नयन की निमत कोर्रे हैं जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अशु-धारा चाइता हूँ है

जा क्षेत्रह कर द प्रावत वह अधु-घारा चाइता हूं। मैं तुन्हारी मौन करणा का सहारा चाहता हूँ! जोडकर कण कण कृपण

ं आकाश ने तारे सजाये। को कि उज्ज्वल हैं सही,

पर नया किसीके काम आये ! प्राण ! भैं तो मार्ग-दर्शक एक तारा चाहता हूँ ! मैं तरहारी मीन करणा का सहारा चाहता हैं !

यह उठा कैसा प्रभंतन!

जुड़ गई जैसे दिशाएँ । एक तरणी, एक नाविक

और कितनी आपदाएँ! स्या कहूँ, मेंसधार में ही में किनारा चाहता हूँ! में द्वारारी मीन करणा का बहारा चाहता हूँ!

षट्टान दृद्ध खड़ी, कड़ी, टेट्री, अलंड , षट्टान अटल, जड़ सी विषण्ण। भू मंहल में निर्मीक वासु मंहल का स्ट्रायन्तर विवाह ! झाड़ों के हुंड चपेट भूमि पर वैठी है यनकर पहाड़ !! चुपचाप इतारों छाखों मन का पिंड बनी भू खंड फाड़ ! भूकमों की सुर्पेय शक्तियाँ उठको क्या याह उखाड़ !

> ना परिवर्तन को रोक , अमर जोदन का लेकर सबल मंत्र ! बद्दान खड़ी है, आदि सृष्टि

निर्माण देख, भीषण खतंत्र ॥

वर्षाओं का आधात बीच में खड़ी दूर्व निर्मीक भ्रान्त । जैसे चामुंडा और प्रश्तों में अविशत ये चर ध्वान्त ॥ एव यके, एक चहान विश्व की सुदद् शक्ति सपृणै नास्त । केन्द्रित दिक्कोण चतुर्धनानी शासन करवी-ची अखिल प्रान्त ॥

यह महाराक्ति सीन्दर्य ! विजय

सीन्द्यं। अटलता का विद्यान ।

मैं था मुरहाया फूल आज, दम गया शक्तिका बीज शान ()

तेरी शहूर कीरों में मेरे उसत गये हैं नयन कोर। तेरी गुकता पर चढ़कर नम तक पैछे मेरे मयन छोर॥ तेरी हटता में आज मुहढ़ हो गई भावना की हिछोर। तेरी अर्लंडता देख, देखता हूँ में उर हदता विमोर॥

थद वहाँ पराजय, दहाँ हीनता ,

कहाँ क्लैब्य है कहाँ हार! की शिकार्लंड मिंकठिन मान्य

की तरह हो गया दुर्निवार॥

हों, एक बात ! क्या तुसमें कोई सिसक रही अभिग्रप्त पह कौन अहस्या, थो नारी ! तू कहों रही यों सिक-तत ! क्या बीतराग की एक किरण खा पाई प्रेम की किरण सत ! क्या इस कठोरता की रोकी-सी हदता में है जर विश्वत ! किसकी दृदता ! किसका क्रन्दन ! ओ टहर, विदव के व्यक्ति पाप ! तू आज शिटा बनकर नारी के ट्यॉंस भी पी गया आप !

प्रातःचेटा का स्त्रम, मृनि का नियमित क्षम, नारी-तन अनुप्ता । ये तीनों लैठे एक दूसरे के विद्रोदी, क्षूर, विप्ता ॥ यह विधि का गुरु पड्यंत्र और निर्जन-निर्दित एकाकी तम । फिर एक अधम का मदन अन्य, सरद्या नारी का योदन-स्रम ॥

क्सिका है यह अपराध ! अरे गोतम । चुप, अपना हृदय याम !

यह नारो हे बेचिता, दया की पात्री,

पर टेदा-सा भाषाण रूप में आह ! निक्स ही गया द्याप । यह पिछा, बाह ! असमधी की अच्छी वनकर रह गई मान !! सब है कदोरता स्या ! किसका है करन ! और किसका विद्याप ! यह है विचान, आ चंड धरेम ! तृ तप, तेसा हो चिर प्रवास ॥

> वर्षीत् निज आधार्ती से दे, इसी शिल्ला को चोड फोडी

हिम | कुंडित कर, परंगर के मीटर कंकारों के लोड लोड ॥

कोमस्या की प्रविद्वित्त । यह है मेरे समुल विज्ञा कंट । निर्वेदना अपनी अवजड़ना में, दनी मुद्ध अविद्यय प्रदंत ॥ उस पर, अब वर्षों के प्रचेद अमिशाद हिमोजल खंड एंड कन कर गठ जाते हैं, अपने ही दंडों से पारहे दंद ॥

हेकिन यह है चट्टान, आज अपने कण कण में रही बाग। इसमें न एक मी अंदा हदन है, इसमें है परिव्याप्त आग।। क्या इसमें है परिव्यास कात ! मुसमें भी आगी यही आत ! मैं इट हूं, मागर उटे, देखना, निकल न आये कहीं साय !! मैं हूं अर्पल, कायरता का मुसमें न कहीं भी खता दाता ! साकर चाहे मुसको देखे, भूमें हल का प्रायेक भागा !! मैं लाके मण की प्रकट सार्थि है .

चिर वर्षे तक हूँ प्रचंड । हद कही, कही, देदी, अर्थंड , चहान अटल, जड-सी विषणण ॥

साधना-मङ्गीत आज मेरी गति, तुःहारी व्यारती बन जाय ! आरती बुने कि खिंचता जाय

रंजित छितिज - पेरा ,

धूम-सा जलकर भटकता जब सले साम केंग्रिस

हो शिला खिर, प्राण के

प्रण की अचल निष्कंप रेखा , हृदय में उवाला, हैंंहो में

दीति की हो चित्र-छेला। इवास ही मेरी, विनय की भारती बन जाय। आज मेरी सति, द्वादारी आरती बन जाय।

यह हैं सी मन्दिर बने मुस्कान क्षण हो दार मेरे,

द्वम मिली या मैं मिलूँ ये मिलन-पूजा-हार मेरे ।

आज बन्धन ही वर्नेगे मुक्ति के अधिकार मेरे, क्यों न मुक्तमें अवतरित

शेक्षर रहे। स्टास्टार ! घेरे !

#### रामञ्जमार दर्मा

प्राथ बयी प्रेम की ही चिर-व्रती बन जाय ! आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय !

फल वाली फ़ुल-सी हो फूल बाली। किस समन की शाँस तमने आज अनजाने चरा छी । क्रम प्रधाकी देख दिनका ने ਹਹਰ के ਵੀਚ ਅਤਿਹੀ। तब तुर्धीने भर मधर मस्कान कडियाँ सरस सीची . किन्त दो दिन के सुमन से कौन सी यह प्रीति पाली है प्रिय तम्हारे रूप में सल के छिपे अनेत क्यों हैं। शीर चितवन में उड़ाते प्रज्ञ सब सम्रोत इयों हैं। जै करूँ खागत दुग्हारा भूठकर जय की प्रणाछी। तम सजीली हो, सजाती हो सुहासिनि, ये डताएँ. स्यों न काकिल कण्ठ मध ऋत में तम्हारे गीत गाएँ। क्य कि मैंने यह छटा

अपने इदय के बीच पार्टी! फूळ-धी हो फूछ बाछो।

न्रजहीं कहवा है भारत तेरे शौरव की एक कहानी , वैभव मी बल्लिहार हुआ पा तेरे मुख का पानी । ब्र्रजहाँ ! तेरा सिंहासन था कितना अभिमानी ! तेरी इच्छा हो यनती थी बहाँगीर की रानी !

> पूर्ती के बीवन से सज्जित— वेश-राशि थी न्नोली, तन से की तुमुबती थी पर— मन से कितनों भोली! था कमी आगरेने विश्वित हो देख

मन वे कितनो भोछी। एक सम पा कमी आगरे ने बिह्मत हो देखा, बुगहों के भाग्यों में यो यह एक मुनहती देखा। उस देखा वे ही शब्दत तेरी मुद्र आकृति आई, जिस पर एवि-विभृति सोई थी बीवन में अस्पाई।

हिंदाहन के मिणयों ने यो— योमा वही निहारी, जिसके छिए सहीम— बाहजादे से बना मिखारी।

कान्तिमती थी मानो शिश-किरलों पर द् सोती थी , राजमहरू की सरस सेम में त् जीवित मोती थी। बहु मोती का प्यार—चुप रहो ऐ सटीम, मत बोलों। इस सीन्दर्य-मुघा में मत विदमसी बासना घोडों।

> वह मोती का प्पार—का है, जिस्में छित का पानी । कैसे रक्षित होगा ! यह— दुनियाँ तो है दीवानी !

कोमल क्षेत्र का मोल ! वाधना हो के उपहारों मे— और प्रेम का मोल रख के—हीरों के—हारों कें— करता है धंसार, यही है उसकी रीति निराली , अन्यकार से तारों का वित्रय करती निश्चि काली !

> महन स्थान है जहाँ प्रेम का— मूक्य लगाया जावे,

, नूरजहाँ तेरे सन का होदा— सुख्याया जादे।
जहाँगीर क्या पमस का मा तेरे मन की वार्ते,
तेरे साम उसे माती मीं वस चाँदी की रार्ते।
सारी रात देखते में तोरे तेरे हमन्तरेर,
प्रातः तेरे ऑह बनकर विख्त गये में सोरे।

इस रहस्य ही में करणा की यी अध्यक्त कहानी, कितने हृदय-प्रदेशों की थी एक साथ त शनी।

सदियों के सागर में ह्वी तेरी गौरव-गाया , उफ, तेरे चाणों पर या किस-किस प्रेमी का माया । जगत देखता रहा पूल वह तोड़ के गया माली , हाथ बढ़े ही रहे शिर पड़ी यीवन की वह प्याली 5

> मूर-रहित हो गया जहाँ, तेरे जग से जाने से, नूरजहाँ, तृ जाग—जाग फिर मेरे इस गाने से।

### उदयशंकर भद्द

वन्दन गीत वर्ने---

धन्दन गीत वर्ने---

प्राण प्राण के स्वर मेरे अभिनन्दन गीत बने ;

हो उल्लास हमारे स्वर में,

हो मधुमास हमारे स्वर में , धा धर रिव के उपा मिलन का स्टब्टन गीत बनें :

बन्दन गीत बनें---

आत्र दिवस के प्राण गारहे, मन में हुए नहीं सभारहे, प्राणों की मुस्कान, प्रेम के वस्दन गीव बर्ने;

दीय कहता अंधेरे से
दीय कहता अंधेरे से
दीय कहता अंधेरे के पाय का अधिवास त !
दािष का मधुमान में, रे मन्य का निद्यास त !
सिक रहा मोनन-निद्या का हूँ जवानों में,
भूमि पर तारे उमा कहता कहानों में,
भूमि पर तारे उमा कहता कहानों में,
स्मा वर तारे उमा कहता कहानों में,
स्मा वर तारे उमा कहता कहानों में
स्मा का मत लेल में अंधार हूँ लग का ।
स्मा बहुत का रहा रहागर हूँ लग का ।
अंख हूँ में विश्व को, उहान हूँ अपना ,
प्राण का ब्यापार हूँ में तर्मों का सपना ;
हात हूँ में सिष्ट का—अपना स्मय अगहात त्यकात वर्मने किंमर बैठा दीय के नीचे ,
देख ऑस्स कोल आयो, देल द्वक सीछे ,

धेर चारों ओर से मैं ताकता हुतकों, अन्त तेरा है मुक्षीमें मय नहीं मुझको ; नू कहर है तिसिर सानार में उठी की ' सो गई , तारिका-डी रात में झाँकी, घकी शी ' शो गई ! में अशीम, सधीम जीवन का अने, कब प्रवास तू ! दीप कहता कोंपेरे हे पाप का अपिवास तू ! पुखरी में मुक्षार कवि स

- प्राण में अविराम गति का इन्द्र भर कर . और गांत में अनवरति का छन्द भर कर . आ रही हैं सुबह से बहती हुई मैं. थाप ही अपनी कथा कहती हुई मैं. रात के दो छोर. पथ के दो किनारे. बह रहा सब जगत-जीवन इस सहारे: कीन मेरा तट, कहाँ आधार कितनी दर ! पछती मैं अधार कवि से पार कितनी दर ! - कह उठा कवि तट महीं तेरा कहीं है . मध्य को किस अन्त ने धेरा नहीं है! तट इक्षा मैं सघार का मैं सघार क्या फिर ! अन्त हो जिस प्यार का वह प्यार क्या फिर । मक्त पारावार में जाकर मिलेंगे. लहरियों के प्यार में जाकर खिलेंगे. आप ही सम्पूर्णको अविकार कितनी दर ! पछतो में सवार कवि से पार कितनी दर ! विजयिनि, यह बरहान

ींबज भीन, यह बरदान ब्रम्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों ! -मंगल गीतों का मृदुतर स्वर गृँज जगत आलाप बना क्यों !

विभिर-प्रस दुर्भाग्य भीम है कानल से इस काले काले . धव है छलक उठा हा जीवन जीवन का संताप बना क्यों है एहरों है दोला करता रिव लहरों में ही छिप जाता है , भूषर पर तिर रखकर जाने कैसे जलन बुसा पाता है । कहियों के प्राणी में बेटा— मूक मीत स्वर हाथ रहा है , क्या हमाँ में हैंहने बाले का सीवन आवाद रहा है है

जाने अपनी इन आँखों में मैं अपना ही पाप बना क्यों र विजयिनि, यह वरदान कुन्हारा आज मुझे अभिशाप बना क्यों रै

तुमने चुप चुप मेरे पथ में दिखा दिये थे नम के तारे , किन्तु न जाने कैंछे वे सव हमो मुद्दो बहुत संगारे ! तम चुका हूँ में जीवन से मरण माँगने को आंत आंदुर , मेरे रोम रोम के चितन हमा न सम्बंधे सब्दे किनारे :

प्राण बना उपहास, न जाने ब्यंत्य गीत आलाप बना क्यों है रेगिनि, यह बरदान तुम्हारा आल मुझे अभिज्ञाप क्या क्यों है

रूपित, यह शी-दर्ग दुम्हारा कव तक मुझकी मान रहेगा है कव तक पायल के गीतों में दूवा मेरा गान रहेगा है कव तक मुखा भरी ऑखीं में विज्ञली का संहार रहेगा है कौन अविषि तक हृदय किसीका जरूता-सा अंसार रहेगा !

कपु, शोमत मेरे जीवन में विश्व का रूप अमान बना क्यें ? विजयिति, यह वरदान दुम्हारा आज मुझे अमिशाप बना क्यें ?

राव की गोद में

8

धुनसान रात, शुपसुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप ! सागर कहरों को सुला गोद, सुख चूम उमंगें रहा माप !

सद मूक नगर, एख, गली, दार , नर मक सो रहे—पय पसार .

गर पूर्ण वा रह—गय पवार , ऑसों में मर कर साथ प्राय .

आँखीं में भर कर अप जपन्य.

उर में जीवन की आधाएँ.

भाशाओं की मृद्र भाषाएँ.

क्छ शाद और

अपलाप लिये

वरदाम और

अपमान छिये.

अस्मान कहीं, अवसान कहीं,

कोने में स्मृतियाँ वहीं मूक,

चचळ आहतियाँ कहीं मूक,

कुचे मी चुप, कौए मी चुप,

तरकर रखते पादबा चाप--मुजवान रात, गुपबुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप !

२

मानिनी कहीं हैं रही जाग , खुडे ऑह, इटडाउनुराग , पर उमड रहा है प्रेम हरय , ऑह के करती है अभिनय , दौपक से चितवन वक मिटा , दौप का विह्न मन रहीं हिटा ,

वेचेन विनय वेचेन हृदय , वेचेन प्रान ,

बेचेन मान, दम्पति के हैं तुपान मुक

दम्पति के हैं अरमान मूक, टीएक सक तल

दीपक सक सह धोवा उर-मल ,

दोनों अपनायन मूट गये दोनों अपना मन मूट गये; दोपक को हो से मूक मसुर दोनों की सहकन रही कॉय।

चुनवास रात, गुरावुर तारे, एकान्त चन्द्र, तस सूक आए । ३

> दिश्चन के समेरे हुए राख , भनवले नहारे हुए लाक , कुछ फत्या से दिल निविकार , कुछ पानी से पिएले अगर , केवल स्वानी में प्यार मिला , सीवन में जिनकी मार मिला ; वे विकास और

वे विरह और वे मिटन हिये, वे चाह और वे डाह डिये, उम्माद कहीं, अवसाद कहीं, जीवन में जो कुछ कर नकें, अपने घावों को भर न ककें, दिन से पाकर वे घृषा, व्यंग्य, निश्चिमें करते चपचुष निक्षा ।

सुनद्यान रात, गुपञ्चप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप ŀ

S

शैशव की कहीं कहानी चुप , उठती-सी कहीं जवानी चुप , यी आँखों की नादानी चुप ,

थर आलाका नादाना सुप , अल्ह्ड मस्तोका पानी सुप ,

उठता-उठता-सा रह जाता,

चुपके-चुपके सद दह जाता , उदगार और

अभिसार और,

अपना ऍडन का प्यार और.

अवशेष मधुर, उठ चले सिहर ,

सब अपना नव-पय भूळ गये,

ऑलों में हेकर धूड नये, वेभी करवट हे नचा रहे.

वैभी करवट छेनचा रहे, धाँकों में अपने नगे नगी

हुनबान रात, गुपञ्चप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप । प

> कुछ खामी की शिषकन लेकर , वेचेनी कवा मन लेकर , सन मूख, मर्खना-धन लेकर , जर्जर सन-मन जर्जर जीवन ,

विगडित छ।है . धुँढी चाहे, प्राणी में हाहाकार भरे. धॉलीका जब उपहार मरे. सो रहे छटेने इए इट्टय. इतियाँ के अपने सभी पाप-सनसान रात, गुपलुप तारे, एकान्त चाद्र, नम मुक्त आप ( 6 क्छ सोते दुल की लिये साँस कस सोते करू की लिये आस . क्या जाने कल भी जिन्हें सत्य . लेने दे जीवन का न पथ्य ! रे, यहम असम मानव का लग. सर चप ही चप क्षीरा शुप्र, कैयड मेरा कवि रहा लाग, छे हृदय - आग वाणी विद्याग , उस महानींद का साळ प्रवर . दृर शत गैंजता रह रह कर.

पीता है निधि के सद्यर में , स्म को सींसी को नाय नाय ! सुनसान रात, गुरुषुण दारे, एकारत स्वयः, नम मूक स्वाप ! विस्ते सन्दर्भ हैं कार कहीं ,

नर जिन्न मिन्न शब्दाव कहीं, श्राँकों में घटती दुखद राव, मय-विगळित जीवन-पारिजात,

इस कोर मृत्यु उसकोर मृत्यु, सकसीर रही एव जोर प्रमुख कुछ चौंक रहे कह बज निया, प्रस्त हैं जैंधेरे है टकरा, निज सौंव तोड, सब आस छोड़ ; नीराह्य निया से नाय जोड़ , सो रहे समुख्यक बीबन पर, यम-जाया का कंकाल टाँग।

दुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मूक आप । सब जीवन, सब प्राण चाहिये ?

रफ-लिप्त, विष-दग्ब, घरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये ; कुँडित गति, खुँडित रहेकृति को अपना पय निर्माण चाहिये !

युद्ध को हृदय विदारक स्विति से ब्याकुठ विश्व प्राण है; दूर्वंठ कॉय रहे हैं भय से बजी सब रहे संविधान हैं; हम समा हम समा हम सम्बद्ध होते अम्बद प्रत्य मेय छाये हैं; निवित्त प्रकारक दिया दिए दिया हम सहामा दल बज आये हैं; सादे तीन हाम के नर में भरी उदिए निश्योग विश्वासा; हिस-ग्रीमी-सी उच्च उमेरों योर योर छाई अमिलाम हिस-ग्रीमी-सी उच्च उमेरों योर योर छाई अमिलाम हम्सा हम स्वाप्त सदा: स्वर्ग-सख्य-बोलो कैसा सान प्रार्थि हैं।

ह्नी खपर, स्टा; स्ट्रगं-मुख--बोटो कैसा शान चाहिये ! फ्रि-टिप्त, विष-दश्य, तुग्हें क्या नव जीवन, नव प्राण चाहिए !

हस राखरी दिंदा जागी महा काल जागे जल घल में ; नाम नाम जो? महानाम के मुन पढ़ते गर्जन पल पल में ; स्वयं गरल जो? जमूत बॉटनेबाला हमने आज जो दिया ; सत्य घमं का, दया कमं का प्रेम, पूर्ति सिर-ताज जो दिया ; सिवको कम्पत पर निर्मय पग चिन सुन मरण अचेत हो गया ; जिल द्वीचि की वज-अधि से सोता विश्व सचेत हो गया ;

सहके अनुगामी को है नर, वस उसकी मुस्कान चाहिये; रफ-टिस, विष दण्य, बरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये! जीवन बिलार रहा यत पठ पं, प्राण प्राण में, रोम रोन में ; जीवन निलार रहा पूरनी पर, जल में, धल में, स्वोग उद्यान दें। उसे प्राण दो, उसे जाण दो, रूप पिपासा सुद्ध विकृति है; होते मान दो, सुद्ध जान दो जीवन ही नि योग प्राणित है है जीने को यह स्वोक बना है, मरने को परस्तोक बना है; विमिर हरण के लिए परा पर निव स्वीम का आलोफ बना है;

ातामर हरण के लिए घरा पर राव शाश का आलाक बना कञ्चपित है इतिहास ब्रम्हारा, कितना और प्रमाण चाहिये, रक्त-लिस, विष दम्ब घरा को नव जीवन, नव प्राण चाहिये!

में घडता मरे साथ नया जीवन घडता है

मैं चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चलता मेरे साथ नित्य ही दिन चलता है।

> में इवाय छोडता चरता मन आशा खम स्त्रोकर, विचाय जोडता चरता जीवन में हार मिगोकर, प्रापेक चरण की गाँत में मेरा अस्तिय (छम्टता, प्रापेक चरण चरता है मुख हुस्त में प्राण पिशकर।

में चलता मेरे शाय शाय मधुवन चलता है , में चलता मेरे शाय नया बीवन चलता है ।

> मैं चलता मुझले आगे दो कदम कीर्ति चलती है, मैं चलता मेरे पीछे अपकीति मुझे मिलती है, प्रत्येक चरण पर निदा-द्यात दायें बाये आती, प्रत्येक चरण पर मेरी माजना बिखरती आती।

स्था चरण पर सार साथना विश्वता विश्वता विश्वता है।

चरुता मेरे साथ करणा घन चरुता है।

ादन राव मुझे खाते हैं मैं उनको खाकर बदता ,

मय, स्नेह उपेदा पीकर विश्वास शिक्षर पर चरता ,

नव परिचय शान नया है मैं चरुता शारी शारी ,

पीछे को खींचा करने नेश्वरस भीच उठ आगे ,

मैं चरुता मेरे साथ ममजन सन चरुता है,

मैं चरुता मेरे साथ ममजन सन चरुता है,

में मेचों की होरी पर चढकर नम में जाता हैं, में बिजली के इासों से उद्धास खोज साता हैं. में बूंदी के नर्तन में जीवन की रिमशिम पाता, में पूर पयोनद का मद गट-गट करके पो जाता, में चलता भेरे साथ नया सावन चटता है. में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। अत्यान पतन कटक पर मैं गिरता और उछलता . साँसी की टीप शिखा में 'ली'-सा यह जीवन जलता . धमायित अग्रह सर्भि-सा मैं छीज रहा है पल पल मेरी वाणी के स्वर में सागर भरता निज सम्बल . में चलता मेरे साथ 'अहं' गर्जन चलता है. में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चलता रवि-शशि चलते किरणों के पंख सजाकर . भ चलतो सतत प्रगति-पथ नदियों के हार बनाकर , झरने झर झर झर चलते भर भर बहतीं सरितायें. दिन रात चला करते हैं चलते तहबर, लितकायें मैं चलता मेरे साथ प्रकृति कानन चलता है. में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। में चलता भोतर भीतर दिल की दुनियाँ चलती है . कल्पना किरण आमार्थे अन्तर अन्तर पहती हैं. उसके भीतर भी जीवन का ख्वार उठा करता है. उस जीवन में जीवन का अधिकार उठा करता है , उस अविक्षेत्र का इंग्रित बन बन्धन चलता है . में चलता मेरे साथ नया जीवन चलता है। मैं चटता मेरे साथ साथ साइस घटता है, में चलता मेरे साथ हृदय का रस चलता है, मैं चलता मेरे साथ निराधा, आधा चलती . मैं चलता मेरे साथ सूजन की माधा चलती.

٦ş

### सद्यशंकर सट्ट

मैं चडता मेरे छाप प्रश्न, छर्जन चडता है,
मैं चडता मेरे छाप नया जीवन चडता है।
मैं चडता मेरे छाप नया जीवन चडता है।
मैं चडता मेरे छाप चिता स्पृति चडती है,
मैं चडता मेरे छाप चुन्न का समय चडता है,
मैं चडता मेरे छाप विश्व-विशास चडता है,
मैं चडता मेरे छाप वश्व-विशास चडता है,
मैं चडता मेरे छाप नया चडना है,
मैं चडता मेरे छाप नया चडता है,

# हरिकृष्ण प्रेमी

थाँसों में

किसके अंतरतल में मर हूँ अपनी आँसों का सन्देश है किसने इस जग में देखा है मेरे पियतम का ग्राम देश है

इन पापिन ऑखों ने दुमको यदि न कभी देखा होता। तो, भेरी फूटी किस्मत में कुछ मुख का लेखा होता।

अंतरिश्च से, जल यल से, क्यों सारा प्रेम समेट समेट, इस प्रेमों ने मुझ अभिमानी प्रियतम को कर झला मेंट।

चोंखों में मैं दीप जियाकर, दुग्हें खोजने चाता हूँ। कहीं फूँककर सुद्धा न दो तुम, मन-ही-भन भय खाता हूँ।

परपर के टुक दें में भी तो मिलता प्रियतम का स्नामास ! उठा दृदय पर रख लेता हूँ, करता रहे जगत उपहास !

आज पूछती प्रियतम की स्मृति—
"किसका, किसरा, स्या अधिकार!"
हाय, मुह्दय मोडा-सा मेरा,
पाये बाणी कहाँ उदार!

मत पूछी मुझरे कोई—क्या भिषतम पर भेरा अधिकार! जाकर सुनो पूर्णिमा के दिन— सागर के सञ्चल उद्गार!

द्वमधे मिष्ठन-करूपना ने दो स्री नव नव को कीळा! व्यॉन्नीम ऑयुझर-सर कर रखते धावी को गोला!

आँखों में है आँख मिचीनो , पीडा की—पुत की मोली ! कोई छिपे-छिपे मर देवा धुल से प्रेमी की दोली !

लॉबों में प्यारे दर्रीन हैं, श्रीकृत है पहली तस्वीर। भुक्ते भिटाओं, पर न मिटेगी यह पत्पर की अमिट ककीर!

पर महत्वपर्य सात्वना मन की , आँखों में है, तो क्या है ! हाँ, प्रत्यक्ष तुम्हें पाठें, तो समहुँ तुमको प्राया है ।

्रभण्डा है उनको निष्ठ्यता, जमर रहे मेरी पीडा। करने रहें अधूरे ऑस् ऑलों में अक्फल ब्रीडा। अर्जत के प्यंपर

निधि संधा-पट के पीछे पुल्हाती अलकें काली। उनको देलाती आती सुनती-सी तम की जाली है अटकों के कुनुमों से ही खिटते हैं नम के तारे। क्या चमक उठे जीवन के गठ स्पने सारे प्यारेऽ

स्वर्गेगा की घारा में स्मृति के दीएक हैं बहते, किस मधुर लोक की गाया मेरे मानस से कहते!

> इस रत्न-जरित अंदर को किसने बसुधा पर छाया है करणा की किर्ए प्रमका, क्यों अपना रूप विपास है

यह हृद्य न जाने किसकी सुधि में वेसुष हो जाता है हिप-छिप कर कौन हृदय की बीणा के सार बजाता है

> क्या जाने नीरव नम हे किसका आर्मेत्रण आता है उर लक्ष्यहीन पक्षी-सा किस ओर उडा-सा जाता है

इस महाशून्य में किसका मैं अनुभव कर मुसकावी ! मैं अपने ही करूरव को क्यों नहीं समझने पाती!

> नम के परें के पीछे काता है कौन इशारे! चहता कितने जीवन के स्रोते हैं वंघन तारे!

इक्त स्वीत इत कृष्टिया में, यह सकी न मैं मन मारे। हो अद प्रवाह हो जीवन, इन्टे सद कृष्ट-हिन्गेरे।

से के मुल-दुल से मेरा अब दूर चुका दे नाता, पर, हमझ महीं पाई हैं। दे मुहको कीन तुरुता।

बन्धन-मुक्त सोडवी हूँ निबंदे का द्वार ! उद्यो. अन्दर में विदय कुमार !!

गहन दम का यह काटा कीट मुनहरी किएपों की चाचेट, मूमि पर अमी बादगा टट.

> दुन्हें होगा दुम पर अधिकार! खोडवी हैं सिंदर का द्वार!!

बाधु निर्देशियों में कर स्तान , द्वान्सा विद्यों करती म्यान ! स्वबन-यन यांत्रे स्वयद-यान !

मिटी डाइर उन्हें मुदुमार । मोटवी हैं निने का द्वार !!

बन्द कर प्राप्ती का हंगीत , मुटाकर मादक मधुर व्यवति , मौन से, स्नेतन से भीति .

. २.१८ , पाटकर रहते क्यों मन मार ! स्रोटती हैं सिंदरे का द्वार !!

इन्द्रमन्द्रक के यादों को चूम , स्वार की स्वार्टी योनी इस , यगत, बन, इन्ह्र-कुड में कृम , करो जग में स्वच्छन्द विद्वार ! स्रोडती हूँ पिंजरे का द्वार !!

द्वम्हारा चन्द्र, सूर्य आकाश द्वम्हारी सम्प्या, उया, प्रकाश , निशा,,दिन,,उपबन,,बन, मधुमास ,

करो द्यासन, ऐ राजकुमार ! स्रोडनी हूँ पिंजरे का द्वार !!

# पंखी की पीड़ा

पंसी एक पड़ा या यय पर लिंग्डे बाकी कुछ जीवन या। कवि ने उठा टिया, दुटराया, उसकी ऑसों में सावन या सहना पढ़कें खोडीं पंसी ने पंखों में गतिन्सी आई। कवि मुसकाया, उसकी ऑसों में सन्तोप दिया दिखाडाई।

> नीरव नयनों ने पंत्री के कहा कि 'तुम कैने मानव हो ! ' भुक्ते प्यार करने में अपना समझ रहे तुम क्यों गौरव हो !'

"गीठों के निशंद कोमळ स्व. मेरे याव मळा स्थों आए है मुसको भी गाना आता है पर मैंने वे गीत मुख्या मुखा दिया तुनियों ने मुसको, मैंने उत्तको भूक मुखाई है मुझे प्रनः स्वीवत कर हमने फिर के मेरी मीत सुखाई है

> दिल हुस्तता है, किन मत पूछे , मुससे बीवन का अफसाना । अगर सुनीगे तो मय मुसको भूलोगे द्वाम अपना गाना !

Ę

"तुम ब्याइक हो, मुसे विद्युष-सापम पर पदा देख एकाकी। पूछ रहे हो, 'नहीं रहा क्या, आज तुम्सरा पर भी पाकी।' मेरी वाणी सूख गई है, मेरे अभू जळ चुके सारे। कवि, न तुम्हारी स्टस्ट देखता दिन में आसमान के तारे।

> मुहरे अब अपनी खाँडों का बोझा उठठा नहीं उठाए। अब बह योवन कहाँ कि शांध का चुरवन टेने मन छलचाए।

> > ક

अमेंन कभी नहीं साथे हैं इस दुनियों में गम के गाने ! सॉल-चेंदे छेड़ा करता या मुख से ड्यंत तराने ! मैं सन्तीपी भोड़ा पंत्ती जुब नेता या पद के दाने ! सरिता का जड़ पी डेता या, मुझे चाहिए ये न खजाने !

> ज्ञा ने र्जेंचे महरू धनाये, पर मैंचे कुछ दुरान माना। पित उसको क्यों अलगा मेरा किसी डाल पर नीड धनाना!

'भी और विद्या रानी, एक-एक विनका ला-कावर, मुखद रहेरा दना कहे थे कितने ही दिन-सत लगाकर। पर मनुष्य को पुरा लगा यह, क्यों उपवन में नीड बनाया। एक सनक आई खण मर में उछने मेरा महल गिराया।

तीप नहीं यी पात हमारे हमने सब जुपचाप सह लिया। दोनों ने ऑलों ऑलों में कहनाया, जुपचाप कह लिया। <sup>41</sup>क्या मानव, क्या विद्दाग जगत् पर है अधिकार समान समीका। जिसमें प्यारे फूल सजाए प्रमुने बद्द उद्यान समीका। क्में नहीं भाषा उपबन का वास छोड़ कर बन को जाना। वैसे तो बन के बासी है, पर मानव का हुक्स न साना।

> अखिल विश्व अधिवास हमारा , जहाँ करे जी मीड बनावें , क्यों मानव के धन्दी बनकर , बैठें. उठें, हॅंसें, या गावें।

"हमने पुनः परिश्रम करके वहीं सुवारा नीड बमाया। जब मानव आया तय उत्तका प्यान खींचने गाना गाया। वह या शक्तिबार उसकी भी अपना यह अपमान न भाया। स्टीट पडा आर्थे तरेर कर, फिर पिस्तील उठाकर लाया।

> मैं दाने लेने निकला था, विश्वी रही अदेली भीली १ उधकी नन्हीं जान मुन गई, लगते ही मानव की बोली है

"पंख यक गये अब मेरे भी जीवन में अब कान नहीं है। बिसमें सेंसें उत्तर रही थीं, मेरा वह सामान नहीं है। यक बदकते दुनिया बदली, खबनों में सम्मान नहीं है। अब मुससे कहते हैं, 'पागल' मुमसे तो पहचान नहीं है।

> ह्ने पथ पर पडा हुआ या, धरका नाम-निशान नहीं है। मैं एकाकी मेरा जग में, आज किसीको ध्यान नहीं है।

कभी सोचतायार्भे मन में गीतों का आकाध बना दें। में उत्साह-मुराको पीकर पदशह को मधुमास दना ट्रें। मेरे पंत तहफते रहते जीवन को उच्छ्वात बना हैं। सदा हृदय चाहा करता या धशि की अपने पास बना हैं।

> वे सपने सब स्वप्त हो गये, कैटे अपनी सॉंस सँमाद्दें। यहाँ म नाय किरण आधा की स्यों न वहीं अधिवास सना दें।"

> > 80

किंद ने कहा कि "उन्हें हुनिया जठती हिंसा की बनाना में । मेद नहीं है आज उप में और गठे की वरमाना में । आज खबन ही गड़ा काटने, किससे बचकर वर्ले वहाँ पर है सभी जगह तत्वार तन रही हच कर जावें कहा कहाँ पर है

> नित्य नये शस्त्रास्त्र बन रहे, है मयभीत सम्पता सारी। पंस्ती, केवल द्वम पर ही क्या, क्षाज विस्व पर विषदा मारी।

> > ११

"जब के स्वार्य घुटा प्राणों में हिंगा नर-जब में है आई। माई के छोड़ का प्यासा आज दिखाई देवा भाई। पंस्ती नीट दुम्हारा हो क्या, सभी गरीकों के पर छटते। आज मानवों को साने को दो दाने भी सहज न छटते।

> पर यह सब कृतिस उबाठ है, इसका दौरा चळ न सकेसा। हिम्मत सत हारो यह जगफिर, प्रेम-पन्य की ओर मुदेगा।"

### भगवतीप्रसाद वाजपेयी

हत्तर १

सोल न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्गर्य को सब कहता हूँ, मेरे मान विफल हो जायें ! यदि मैं पर्वतीय पुष्करिणी के हस्तीवर को लख पाऊँ, कब तक उसकी नृतन छवि को अपने प्राणी में रख पाऊँ! पर छवि का अस्तिस खणिक है! यदि वह स्थायों में हैं चता

के पति धेरे इस जीवन के---

विश्वासों के — कल हानों के — सब कहता हूँ, सब प्रतिदान विफल हो जायें ! स्रोड न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सब कहता हूँ, मेरे मान विफल हो लायें !

यदि मैं पप के चएल हतों की कोरों है भाइत हो जाऊं !
यदि मैं ग्रुपमा के इत्कूल की
इक उठान पर ही टग जाऊं !
पा भी जाऊं कमल नपन की
मुस्कानों की, नवक मधुरिमा ,
तो किर मेरे मनोदेवता
की पनना में, युग-म्यापी
संपर्य के—निश्चवां के—
यच कहता हूँ एव अभिमान विचल हो जायें !

### भगवतीप्रसाद वाजपेयी

खोळ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट को सच नहता हूँ, मेरे मान विफल हो जायें !

इस जग की नहवी गङ्गा में यदि मैं भी अपने कर वो हाँ। झाँल मूँदकर में भी पय है योजा-सा ही विचक्षित हो हाँ। या भी जाऊँ मनेशाल्य की सारी बदुवा नक्ष्य सम्बद्ध तो पिर मेरे जनम-मत्य के टेट-प्राण के साथी के प्रति

खंद-रक्त के — हाथ शक्त के यच कहता हूँ, सारे दान विफल हो आयें ! खोछ न पाऊँ यदि मैं अपने अन्तर्पट की स्वा कहता हूँ, मेरे गान विफल हो जायें !

ग्दराई शमगई वे बदि

में राजा पर सान चढा हूँ।

बदि मुकुटों पर में बसन्त की
छहरों के त्फान चढा दूँ।

पा भी लाउँ देशाब की
सक्छ करपना और भुकटा।

वो अपनी जीवन राघा की उपासना में, आहतियों के

युग युग व्यास्त्र — सुर्यु-विद्यंबित स्व कहता हूँ, मेरे प्राम विफल हो जायें ! स्रोक न पार्जें यदि मैं श्रुपने शन्तर्यट को । स्व कहता हूँ, मेरे गाम विफल हो जायें !

## जगन्नाथमसाद 'मिलिन्द'

#### आपाडस्य प्रथम दिवसे

कितने युग बीते, धरध स्वजन
या किया इधी दिन के बादल के प्रयमागन का ।
कालिदाश की कला-करना ने कोमल
, जो दूत बना या यह मिया के हेद्र
विसद् म्याद्वल वियस्त का ।
सुन्दर था बिस्टी यस ,
विस्टियों सुन्दर दूर्यवता प्रिया
और करणने सुन्दर यो वह
उस महान कि की, जिसने या
दूत बनाया इस दिन के उस भयम मेष को ।
है बही दिवस, यह वही दिवस, ,
शायाद प्रतियदा सदा सम्मल के योग्य ।

### जगमाधप्रसाद 'मिडिन्द'

जिसमें न मेघ का चिड व्योम में कोई ! कैसे कोई कवि करे सजन उस सन्दर श्रंगार-काव्य का आज, जिसे छिला लग में हो गये अमर कवि कालिदास रससहा . निनके यग में थीं नहीं समस्याएँ ये ! अब तो वह मानव क्ष्यित, नम, अनिकेतन . जिसके मानस का साजन यक्ष वन सकता . वो प्रथम मेघ में दृत-इत्पना करके विरही का भिजवाता सदेश प्रिया की ! शोषण के भौलादी हायों ने कवला : श्रद मनज नहीं वह मनज कि नो कर सकता रस्स्रष्टि प्ररातन, मेधदत की रचना। है नहीं मेघ भी आज शस्य अम्बर में . या बिसे देख उच्छवास हृदय से उठता । उच्छवास-भावना के रह से पूरित वह . नो अंजर अमर ध्रयार-काव्य वन नाता . बल्यमा सर्वो नचना करता श्रीयम हैं । × × × थाता भी यदि वह प्रथम मेध इत नम में . कवि आज न उससे दत कार्य करवाता। प्राणी में भर सम्पूर्ण याचना करता— है प्रथम भेष, गंमीर बनो, इक जाओ , बरसो. मेघाविल और गगन में काओ . जो स्नाजावे अभ्वर पर . **बो बरस पडे घरणी पर ।** तुम दृत नहीं, तुम स्वय आज वियतम हो , प्रियतम हो भूखी, नङ्गी मानवता के ! देखो हो. इ.व. के आसपार मानवता

वंचित, ग्रोषित, अपमानित, प्रस्त, व्यक्ति है ।
इतने कितने करने का वरेष्ठ विवाया ।
आधाद मांव के प्रपम दिवस के बादक ,
यो इत्ते द्वारारी आधा, आओ, आओ ।
द्वाम इत्त स्त्ती, स्ती, तवती घरती पर
इरियाली का पैला मुख-द्वामं व्याओ ,
प्रस्य तत्य वनकर को सम्मुख आवे ,
यह दिगम्बरा, अनिकेत, सुचित मानवता
जितने पा चावे अन्न, वस्त का पैनव ।
विविद्विणी मुज्जा, विस्त द्वारार इसको
दे कुछा ताप कितना, अब तो द्वम उद्दर्रो,
उत्तसमा करो, वस्ती, रख पर बिल जाओ ।
अम्मा अस्तित्व मिदाओ, यहीं मिदाओं (
मत तृत वनो द्वम, दूर न अब द्वम बाओ ।

मत दूत बनो, निश्चीम व्यमा को देलो । अतुभूति छत्य को, भू की, मानवता की अपने अन्तर में लामत करके देखो । वेदना गक्ष्मतर अब इनकी पाओंगे ! होगा यदि द्वामाँ हृदय, बरस बाओगे।

× × अपने यम की ले व्यया. वेदना गहरी. इस यग का कवि भी शन्य, खिन्न ऑस्ट्रों से वय देख रहा है मृतन मेप तुम्हारा , हे काल्दास के भावकाव्य के बादल ! है शन्य अभी तक गगन, तत घरणी है , ससी घरणी पर शोपित, व्यथित मनजता । इसकी विकसी ग्रामीर समस्याएँ हैं गंभीर वेदना, है अनुभृति गहनतर ! तम पर इसकी है अन्त, बस्त की आशा। बाधो आपादो बादल, खाथो, आधो, इस बटिल, गहन युग में गहरे बन आओ। केवल दर्शक की माँति न ऊपर-ऊपर कल्पनादत-से द्वम धण में उद्र जाओ 1 नवयुग के कवि का गहन, कहण आवाहन ... प्राणी के आक्ल छन्दी का आवाहन . सुनकर आओ. सम्मोर सजल बन आओ । आकर टहरो, बहु मैधावटियोँ लाओ l बरहो, जमकर दरहो, दरहो तुम इटने . हो शस्य स्थामका सत्ती. सनी धरती ! प्राचीन यथ के सदेशों के बाहक. बनकर प्रियतम इस सग की मानवता के आओ, निदाय-तप्ता घरणी पर आओ ।

v × × क्षभिमान न करना. एक अंश यह होगा . हैं अभित मनजता के पय पर बाघाएँ ! कवि को होगा उत्साह-गीत वह गाना . जिससे समृद्धि वह जो तम इसको दोगे . शोधक-वर्गों के बचा दृष्ट हाथों है रख पार्वे अपने पास पुत्र पृथ्वी के , जो कठिन परिभ्रम करके इस धरणी को तमसे लेकर जरदान अन्न आदिक के उत्पादन के हैं योग्य बनानेवाले I साहान-गीत यदि गाकर कवि रह जाये. मानवता उससे केवल दान तुम्हारा पाकर शोधण के बन्धन काट न पावे. तो अन्त-बस्न की शोषक स्ट मचार्वे. उत्पादक-अमजीबी वैचित रह जावें । इससे, नव अग का कवि करता स्वर-साधन . उस मांति-गीत को रचना की तैयारी . जो शोधित, वंचित, अमजीवी जनता की बरु भी दे अपने अस-पल की रक्षा का।

कड़ाकार से द्वम प्रकाश के सोत नित्य-नय , प्रांतिनिति संस्तृति के, जीवन के ; प्रपति-गरों के मार्ग-प्रदर्शक , प्रेरक हो जग के चौवन के !

> क्टा तुर्वारी शिविङ शत्तुवरण या विक्रहः खबनाद नहीं है ; मोगवाद, धन्तोष, निराधा, . शन्ति, पटायनवाद नहीं है !

### नगन्नाधप्रसाद 'मिडिन्द'

कड़ा अप्रगति, इनके पीछे इर युग में सब जग चख्ता है; चिर-जामत इसके अन्तर में दीप मायना का जख्ता है।

> प्राणों के तस्मय अणु-अणु के रत रहा का यह अद्भर है; यह बाणी है उस अनुमय की, जिसका रज रिल है, जीवन है।

भीद द्वरय का स्वजन नहीं यह , जो केवळ इतिहास किलेगा ; वर्तमान कटु वर्तों से यच , भाषी स्वप्न विकास किलेगा !

जो क्षेत्रक निर्संद, मलयानिक,
पुष्प और आकाय किसेगा;
मानवता के छंपपी की
कोड श्रम्य उच्छवास किसेगा।

कड़ा हृदय के अनुमद-स के स्वर का बिछ-पथ पर कम्पन है, चिन्तन, जीवन और बेदना.

> वीनों का यह अमर मिलन है। जो युग-युग का स्वास, क्यों न यह अपने युग का स्वास बनेगा।

नो भावी विरवास, क्यों न वह वर्तमान विश्वास बनेगा है युगनायक, प्रविभा-विधृतिमय

द्वाम न कठिन पर अपना छोडो ; सन्दी दृष्टि प्राप्त करने की दुर्बंडता से द्वाम मुख मोटो !

# कगन्नायप्रसाद् 'मिछिन्द्'

तोड़ो मोइ-शृङ्खला, छोड़ो सिय्या-स्वप्त-सृष्टिका चित्रण ; जग-मन की जागरण-ज्योति में करो सत्य का उल्लबक दर्धन ।

-बार्यकता ध्यपेन जीवन की लग के नवजीवन में पाओ ; कछाकार, अपने प्राणीं में मानवता के प्राण लगाओ !

कोटि-कोटि कण्डों की बाणी, अर्थाणत हृद्यों की अभिकाषा, सुग के बिटानों की गरिमा, सुष्योग्वित साम्य विपासा

ये सब हामसे अमर बनें, हो
- हार्नें इन्होंने अमर बनाया;
इन सबपर हो छाप द्वादारी,
- इन सबकी द्वापर हो छाया!

हमपर हो छाया ! हम इनके, ये बनें हम्हारी प्रेरक, जीवन-व्योति बगाओं ; अपने सुरा के सामपुद्ध बन , सुग-सुग के बीरब बन बाओं !

सद कम निज सर्वेश्व चाहता श्राप्त - परीक्षा में हो डाला, चळा चाहती हो धू-घू कर महाज्ञान्ति की भीषण ब्वास्ता।

> संस्कृति, जीवन, आदर्शों पर
> प्लंब - आपदा बरल रही हो , इट्ता, तेज, शक्ति के स्वर को जब मानवता तरस रही हो ,

# जगन्नायप्रसाद 'मिटिन्द'

मिप्पा, जीर्ण करूपताओं से क्या तब द्वम खिळवाड करोगे; क्या निर्वाव खुद्र शब्दों से दुर्वेळ मन की स्तृष्टि मरोगे। स्या-प्रतिनिधि स्

युग-प्रतिनिधि, ध्यने प्राणी में विश्व वेदना भरकर गाओ ; तुम सनतर-स्व, मानवता-मय , सग-सय, जीवन-सव हो जाओ !

उर-उर में को एक वेदना, प्राण-प्राण में एक व्यया है, असन्तोष है, प्यास साम्यकी,

हो अमाव की एक कपा है,
उससे अपना हृदय अधूना
रख कैछे द्वम की पाओं में !
कान्ति तथा नव-त्वना-स्प पर
कैछे पीछे रह जाओं !

# रुदमीनारायण मिश्र

# कर्णं को अध्यंदान

सप्तर्षि महल किनारे अवलोक के जाकर लगा है. रजनी के अवसान में . कविनासन्मानस के जैसे भावरत्न ये हारी कविवाणी नहीं बाँध जिनको सकी । बीती क्षव यामिनी. निमेष पठ तारे ये लक्ष हो रहे हैं। परिजन के विछोह में द्ववित संबादर की सख चर्छी किरणें! श्रीहत सयक अपराके स्थेत पट में शानन किया रहा है, किंवा नीरनिधि में पश्चिम दिगत के सका है हाय ! असने होकर अधीर, घरती को अध्र जल से सींच कर. वे ही डिमविंट सब ओर हैं पैले स्ता, बृह्म, बनराजि, पदावन में गिरि जिल्लों में । जत जीश सष्टितळ है शोक में निशाकर के. किंवा अलमारी का लटय समीप लाइ धाती झकाती है बीश निज मक्ति से। झुके हैं पदा सरमें , गिरि शिलरी में सके भरह, स्वाये हैं नीचे सकी। साहा । यह प्राची के कपोल में अरण खगा रहा है कुकुम । दिनेश की चिर अनरागिनी चढी है हैम-रथ में क्या । दिन-मणि का विजय-केत व्योम में -बदता अवाध. टर्यो विजय-श्री जगत को माद से छटा रहा है अरुण । दिनेश के पय की मिटी वर्गे सभी बाधा मिटा तम है। विजयी के यदा से विपन्नी मिटते हैं ज्यों। नीट गये तारे, तेजहीन शशि नभ में

कॉप रहा भय है, कला है, हीन, देख के रविका उदय । सक्तवी है समदावस्त्री खिल उठा पद्मराजि, घोक में उल्क है . चनवाक नाचा हुई में हो पंख खोछ के . उद चला रिझाने चत्रवाकी को पढ़क में । अस्त हो रहा है चन्द्र, दिन-मणि सदय है विधि का विधान यह कैसा एक साथ ही हर्य भी' विचाद खेलते हैं घरा धाम में । मिलता नहीं है और तम को गया में भी रिक्रे का जैसे अपकारी रिक्रो सर्ही। थाहा । बदी उद्धा रॅंगती-सी अनराग हे रंग में गान को कि सोने के सलिख में बोरती दिशंत को ) प्रधाती देवबाहा-सी जागी अब. १टीवर-नेत्र खले जिसके अध्य बनल बने कर-पदतल हैं: विकसित मालती बनी है देह-बहारी . चञ्चरीक-राजि अलकावलो खुली है ज्यों . पश्चिक्त कल्प्य अलाग से जगत की गिरि. वन. ब्योम को छवेत कर मोहिनी सज गरी स्वागत के हेत दिनमणि के । लग को जनाना गया शिनित्र ग्रमान का मंयर समीर चला माठती पराग को लोक में दिखेरता. केंपाता पदावन की । हिलती छतायें, ब्रध-राजि सद ओर है हिन्ह रही. कॉएकर फल अविरत हैं चुते भूमि-तळ पर पराग गर्व पैकी है। मीरे गूँजते को मधमत्त सब ओर से रिव का विजय-गान चारण सनाते हैं। शीतवाही शिक्षिर-समीर संग जिनके काँप कर आप परावक की कँपाता है। पादाों के पत्र सिमटे हैं शीत प्रम से, पंस को समेर शिक्ष शी शिक्ष सिमटे हैं शीत प्रम से, पंस को समेर शिक्ष देह को प्रमेट के। शिक्षर-मीर पाकि शीर अंतरिख से चक्रते अलखित चरापर को बेचते? हिम-बिद्ध मुगळ स्थोमतळ फैले हैं, विकित्स में हैं सिम सिम्म से सिम्म सिम्म से सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम सिम्म सिम

तयं भोर के बजे । वीरभूमि आहा । कुषभूमि जलनिषि-सी ध्वनिपूर्ण सहसाबनी जो बीर जाग के दिनचर्यों में छगे, अग्नि अग्निशेत्र की प्रज्वलित होने लगी. सामगान नम में गुँज उठा, इवि-धम जैसे खर्ग-लोक की रचता निरेनी छाडा । फैला व्योम-तल में त्रिदिव-निवासियों को किंचा करमसि की कीर्तिकथा जैसे हो सनाने चला ब्योम को पार कर, यहधूप प्राविट पयोद-सा । वंदि-जन गाने लगे हर्ष-ओज स्वर में द्वार-द्वार शिविरों के वीर-विकटावित । गरज रहा हो छिंधु जैसे महाध्वनि से . वाय से विकंपित चली ही यथा लहरें बोरती घरा को, रणभूमि व्वनि-पूर्ण है । बाजे बजते हैं, कहीं होता वेद गान है

और कहीं इष्ट-रेव पूजा में निरत हो स्तुत-याठ छलर धुजावे थीर-जन हैं। यब बोठवे जो यवा होती भेय-प्वनि है, इस हीवते हैं, तुही जाने के किए अहा गाँवे हैं रेमाती, बोठवे ने वास जिनके ! पट बजते हैं प्वनि प्रकार के। पट बजते हैं प्वनि प्रकार के। फिता कहेगा किता धुजायेगा है। फिता कहेगा किता धुजायेगा में साम के स्विक मारती के मावठोक में पाम पे से कुछ है हुए। उसे आप दी मावजा की आँखी से निर्लं।

ह्मार-वेत उन्नत शिविर वहुनेत का नीत में रेंगा है यथा छोते के, पहीं जो ये घट रविस्त में से रेंगा है यथा छोते के, पहीं जो ये घट रविस्त हुने का सामित कर की किए से किए से किए से हिए से किए से हिए से सिंह के प्रकार है उठाये, घीछ नत है जह-विद्व चूरहें हैं भीती व्यों अन्त के के सान्य पर नाशिका, करोक, कह, वहां में के छव और जल-कण देह मीशी है। सान्य कर आया अभी बीर ह्टदेव के पूजन के हें हु, अप्यें दे रहा है रिव को । धमने धियर के घरी तो हेम-यही है। जिस पर पदे हैं जा-पूपन, लाल पदा ये और अर्थनीय वस्तुवें हैं परी विधिष के।

हवन - हुतागन समीप हेम-पट्टी के सक रहा हेम पात्र में है, होम द्रस्य का है अफ़्रिदेव भोग करते जो रह-रह के उठती शिक्षा को हंशी बैठे अफ़्रिदेव की उठती सरावक से बकरस देने को आफ़्रादिन सांप को है

दिनेश अंतरिक्ष में कारी बदा पार कर शितिज प्रदेश की 1 धमता सा जैसे चत्रमति में अदण का गाल विड लालिमा विशीन अब द्वेत हो भास्तर परिधि में रुसा जो, पत किरणें नार्ची महामाग वससेन के रूटाट में । शीश पर नाची हिला बीर गटगट हो । एकटक देखा बीर-प्रति ने दिनेश को पद्म-नेत्र इवे सहा ! हैसे मक्ति-बह में ! आर्घा मेंदी ऑर्बे. मख-मण्डल हे मोद की 'दिव्य र्राप्तम-माला चली, रवि-कर-बाल को ਵਾੱਸਰੇ को ਹੈਲੇ ਦੇਸ਼-ਵਲਾ ਸੌ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਸੌ होती-सी विभोर कामनाय भक्त सन की परु में समर्पित हुई यी इष्टरेव को। यगह चरण जटे भूतल में सहसा रक्त परिधान हिटा दोनों हाथ पट में हिस उठे और शता ! हाटक करता से अर्घ-बारा भीचे चही. जैके मगोरच के पुग्य से चली थीं मरसरि अद्योतह से गोमुख से अहा । ब्यों अट्ट प्रव्य घारा-सी । किंवा रहमाटा यह चॉटी और सोने के सत्र में अपिरोई गई पद्मारा-मति की

हैमेरक बीच-बीच में ये हमे जिसके ! शीश टेक भूतह से, हाटक-कहम को होट् परातह पर डठा जो हाय लोड़ के , एक पम सबा हुआ निशा और भक्ति से देख रवि-मण्डल को बोला .

"हे सात के मलाधार ! पदापति ! छोक-त्राणकारी हे ! योगक अकेले इस सृष्टि के ! उदय हो-द्यमने सिटाया तमतोम घरातल से पल में. प्राणमयी घरती के प्राण द्वम ! तेज, वह, बुद्धि और वित्रम के निधि है। होक जो लगा है, और कर्म-सिद्धि पाने की कर्म में निरत हो रहा है, सो तुम्हारी ही हेवल क्या से ! मिटी आहा ! निशा यम की कर्म-बेटा आई है अनादि सखा। सिंह के कर्म के सनादन हे साक्षी ! अब दससे टाम ब्या जिवेदन करेगा है सम भाव मे जीवन का दान तम देते जीव तल को 1 जानते हो अनुचर के मन में बहा है जो इष्टदेव भेरे ! इस भूतक में तल क्या कोई भी कहीं है जो कि छुटे देव गति से ! चिर विजयी है। यह दास पराजय के मय से विश्वकारहे जब तक कर में: शस्त्र रहे मेरे ! नहीं मानव अमर है वरण करूँ मैं मृत्यु आये जब मोद है।" मौन हुआ बीर किरणों में अंशमाळी की ऐसे खिला पदा क्यों खिळा हो देवस्ति में . किंवा खदे भ्यानमञ्ज सनक्तमार हो. हान की विभूति से मिटा हो भ्रम मन का ।

#### **छङ्मीनारायण मिल**

शुद्ध चित अन्तःवरण के विभव में अप्तन रेंगा हो, या कि देव-कुरू-छेनानी शिक्षर शाहा ! खदे शिक की उपाछना करते हैं किया मूर्तिमान आप ता हैं। कोरोब केशपाशि होजी कण्डदेश में, और असमाला हिली वस पर साथ हो, पहड़ीं भुजायें, खुले नेत्र और मुख के मंडल से पूर्वी दिल्य आमा दिनकर के मंडल से ज़ैसे बनी मूर्ति यह तेल की। तस हेम-द्रव से रंध हैं यमे किया ये अल्ल अल्लपति के, निरखने में जिनके अल्लम डेलांसें।

अग्नि-राशि से निकल खड़ा मैं नील-धनन्त-किनारे-जलने से जो शेष रहा उस सन्दर अमर-सहारे 1 उसी अमर को अर्पित करता, पावन-पत में तेरे---देव ! दॅंक लिया तुने सुल में . अपराधी को मेरे! यह अन्तर-इतिहास जानते . केवल अन्तर्यां भी---जिसमें तब असीम-जीवन का वेगतीवतर - गामी ! 'प्रिये' नहीं आदर्धः प्रेम की वंशी के शम स्वर से-'हृदय-दान दो' मुझे कहाँगा.

र्खीच मोइ-सागर से ।

400

दन्द हुआ छंत्राम-निरन्तर हृदय जगत का मेरे---सोई अगर-चेतना मेरी. मधर-मिलन में तेरे--लटा गगन के एक किनारे. तने दीपक द्यंप में. टिख डाटी मम क्या-प्रातन . इस जगती के मन में। पादन-मधर दोप हैं अब तक. जो कछ मेरे मन में---उसके बदले पाया जिसको . थाल साधना-वन ग्रे-कहीं समझ ले यह न लगत की . व्यापक - कदण - पहेली---गा अपने संगीत मुलावी. उसको परम अवेही ! बह अज्ञात एक ऑबी बी. जिसने सहको धण में--पटक दिया उत्सव-मन्दिर से. स्तींच स्ययाके वन में 1 क्षस्य इ.ए. जीवन-सागर की. ल्हाँ प्रतिपत्न गार्ती--उस अनन्त की ओर तभी से . हमशः चलती जातीं! बड़ी पुणिमा और अमा के. प्रवस्र-स्वार-सी आशा— उमदी चली आ रही मन में, उसकी क्या परिभाषा है

### **ट**ह्मीनारायण मिम

मधर-यपकियाँ देकर जिसकी. सरह हिलोर हृदय मैं---मस्य जगत की इस उद्देशन को . देवी मृत्य-निलय में [ भले हए नवात-छे नम में. आकल-तिमिर किनारे-किस अनन्तको देख रहेथे, वे तेरे हग-तारे! बिस असीम के मधुर अंक में , होती तेरी कीश-नहाँ नहीं पहेंची क्या अयतक. मेरी स्थापक-बीडा रै स्रपने लिए नियन्तर करता. सप्ति नवीन- जरात की---तलट-पेर करता जैसे निव, रखता मधि न विग्रत की 1 उसी भौति मेरे मोतर तम. प्रख्य सप्टिकी धन में---नहीं देखती उस अनादि. तापस को विश्व-सदन मैं। विश्व-वेदना के मानस में. यजवी जिनकी वीणा-बही जानते मेरे सख की-थाङ्कलता की पीडा। शून्य अनन्त शान्त है रजनी . नीरव नखत गगन में---उमके बीच अनादि हदन यह, जायत मेरे मन में।

# इलाचन्द्र जोशी

#### नृस

नाची | नाची | महाकात | तुम लर मध्याह गगन में , सूर्योज्यत ऑगन में |

होकर गार्वित अपने दीत विजय में नाचो कह एमुद्र ताल में, निश्चित सृष्टि के रूप में हुम तो नाच रहे हो प्यारे ! उन्मद्र रह से पागड उच्छल यौवन चंचल .

पर यह भोडी भोडी प्यारी निपट नवेडी छडना सरक छात्रमय तरक हमीं में छड़न करोत कुछ छुना पर्यंत पय के विजन प्रान्त में छुन करोत कुछ छुना मन्द, हस गति से नाती है करने विज का पुजन । सरक, मुपर विदवाद मरा है तहण, कहण नयनों में , छड़ा रिचम छात्र खिडा है हस्रास्त्रत सुमनों में ; स्तेर प्रेम रहा प्रविपट उन्नहे महामन में विचित्त हैं , निविद्य एम निरिच्त समझी ते तिनक परिचित्त हैं ; प्रसा स्त्र सम निर्देश्य समझी है नित्र परिचित्त हैं ; प्रसा स्त्र सम निर्देश्य समझी है नित्र परि का जीवन , परम तत्व यम नित्र समझी है नित्र पति का जीवन , मेराच्छन हृदय को उसके में कैसे समझाई है विद जीवन की तृष्णा उन्नहीं केसे हाय, दुसाई । नायों | नायों | समानिया के महस्कार प्रस्टक में ,

क्द्रकाल । द्वाम करो विष्कृषित नर्तन । धन्य सृष्टि के राज राज्य में को बन्धहर बेतन । द्वम तो नाच रहे हो प्यारे । वसन कराल पहन कर अगणित सुर्यों को माला की ब्लाब्ट नित्य बहन कर , पर यह देखो, करणा विद्वल माता विकल शयन में धन निद्रारत, धरम दुलारे शिश्च के कोमल तन में धेर फेर कर हुळ पुलक्षम, त्मेह वेदना व्याकुल रह रह होती है अविज्ञानित आयंका से आहुल, उसकी यह उद्दान वेदना कैसे हाय, गुलाक हैं किस माया ने उसका संक्रित, क्षित वश्च मुलाक हैं। नाजों। नाजों। में

तिक्षिल नियम के रोम रोम में सबे व्योममय वाण्डव !
गर्जित होलो सुद्ध वह सम मेरे नम हृदय में ,
हैंगो उठाकर बहुदात है दुक तुपाराहम में !
दिमलाओं के मीम पतन है, वहमयी होड़ा है
दुम होते विद्योगित जीवन मृत्यु मयी पीड़ा है,
पर यह देखों, निखल विश्व के मानव आतं बदन है
किस नियुद्ध है मिशा चाह रहे हैं शीर्य वदन है।
किस्तान है प्रद्याप है जन्माविष्ट में पीड़ित ,
कठन नियम के पेपण है हैं निश्चित करा, पिताहित ;
नहीं शक्त औन की उनमें, नहीं चाह मरने की,
ग्रामदीन पश्च सम विन्ता है सुना यात करने की;
उनके दुवल, भीक हृदय को कैते सरक स्वार्ड !

# चालकृष्ण राव

समर्पण

छन्दी की छवि, रूप की मृदुता , द्यक्तिता, माह्यकता मापा की ,

विसमें करणा की कोमलता

है शजर अमरता आधा की ।

दन चुकी परिधि मेरे जगकी बिसकी मुक्कान शिविजरेखा;

तारों में तरह, सरह शिशुता, श्रशि में निस्का योवन देखा।

उस पीडा-सी प्रच्यान, जिसे पीडित की वाणी कहन सकी ,

उस पास सी दुर्लम, जिसको सर भूमिमिली, जो बहुन सकी।

सरिता के दुलों की शतृति , जो साथ रहे पर मिळन सके;

उनकी आकाद्या की अशक्ति जो समन समयपर खिडन सके।

जिसने प्राणों को शाणी दी, कवि की वाणी को प्राण दिये, यह मूर्तिमती कविता कर हे, स्वीकत जो उसने दान दिये!

> हुम सुनो तो गान मेश स्वर बने ! द्वम दुनो तो गान मेश स्वर बने ! द्वम उपास्य बने, उपस्या वर बने ! दीप ने जडकर श्रक्तम को पय दिखाया ! दिख पाई जब द्वार्स में देख पासा !!

तृप्ति कैसी, जब तृपा निर्शर बने ! इवं की हो इष्टि, विर व्हें शोक के घन ! युग-प्रतीक्षा का बने प्रियमिटन का खण ! श्वितिज तक जाकर अवनि अम्बर बने !!

तुम और मैं

मैं अकिंचन याचना हूँ तम सदय बरदान।

में अयक स्वर-साधना

द्धम हो चिरत्वत गात ॥ मार्ग-मन्दिर का दिखाता मक्ति का आहोक । अर्घ्य देता है दिवस को यामिनी का शोक ॥

मैं विकलता, चेतना तुम ; स्फूर्ति मैं, तुम प्राण।

तुम चरण-ध्वति अवतरण की , मैं सजय सोपान ॥

में प्रतोक्षा, मिटन पछ तुम, में नियम, सुमन्याय । मैं सतत उचोग हूँ, इम एकमात्र उपाय ॥

नेश नम में पूर्णिमा की दुम मधुर मुस्कान।

मैं प्रतिष्वनिकी मुखरता, तुम अमर आह्याना। केवल एक

सी सुन्दरे, सुरमित सुञ्जमार इ.मर्नो से शुम्मित कर हार , पहनाया या सखि, प्रियतम ने पुरुक्तित होकर पहली बार ।

> उसके सी सुमनों में आज सुरमित है वस केवल एक, केवल एक !!

#### ·षाउ**क्तं**णा राव

तम्मप्र होकर हो हो बार हाति, किया पिमतम ने प्यार , केन्द्रित कर मेरे अवसी की हीमा में अपना हेश्वर / उन ही हो मादक हरतों में अंतित अब तक देवह एक, केवल एक [1

धिल-गुंतन पर स्वर संवाल , कर समेर गति पर स्वर तान , मुद्दे युनाया या जियतम ने आधा का, स्मृतियों का गान । उनके सी से मधुर पदों में

उसके को सो समुद्र पदों में मुझे स्मरण है केवळ एक, केवळ एक ॥

### दीपक सन्द न हो

दीपक मन्द न हो मार्ग का दीपक धन्द न हो । स्रोट द्वार यदि देवारम हो स्वर्ग निमन्त्रित करता , दुर्यित होता, दिन्तु उपाचक होच छोच कर डरता ।

कल, फिर दन्द न हो—-द्वार यह कल फिर दन्द न हो ।

द्वार यह कड़ फिर बन्द न हा। विषे न शिंश, अल्लाई ऑस्ट्रेडिश न जायेँ वारों की , बने निशाही स्वयं कस्पना दिन के ऋंगारों की !

सर अभिनन्दन हो<del>---</del>

स्यैं का चव अभिनन्दन हो।

छहत दूश्वर हुआ, कठिनतर हुई विश्वम वन-वीधी,
आन्त पश्चित ने किन्दू एक वस वही प्रार्थना की धीदीवक सन्द न हो.

यार्थक मन्दन हा, मार्थकादीपक मन्दन हो ! अपूरी बात बात पूरी हो न पायों थी, लगी कुछ और कहना था सुसे, जब रात बीती । दिवस की पहली किरण के स्पर्ध से ही हो गये धित तारिका के धाप मेरे धन्द भी निध्याण, यहमकर स्कर न जाने छिए कथा किए से बात की में जानाता है में न समझा क्या हुआ था, क्यों अधूरी रह गई बह बात जिसको सुन रहे थे सुम सहस सुन्दर कुन्हल से समुद्धका । अब प्रतीका कर रहा हूँ रात की फिर , धन्द फिर से मिल सहें, पूरों करूँ में बात पती । किन्दु भय है अब न होगा फिर उसे समझ ता पता समझना

जग उठा हूँ, पर न अब तक नींद दूदी जग उठा हूँ, पर न अब तक नींद टूदी; हिंद है जिल कोर पुबती देखता हूँ द्रवित कठ के सत्य की होतीं शिलायें , तरल, पञ्चल स्तम पुंजीभूत होते। -नींद होगी शेप आंखी में, नहीं तो हर व्यवस्था की विपर्यंग बसी समसता ! राह दिखलाने बढी भी कहरना, पर साथ प्रजने का उपरम उस किया की मान, साहर कर अकेटा चल पहा में यह न जाने भूल भी या बंचना थी। देखता हूँ अब बही आलोक आतो नार्यं के उस छोर को करता भकाशत

शब्द होंगे, पर वही क्या अर्थ होगा ?

इस दिशा से हो कभी को कर बढाये स्वय पम की ओर हित्त कर रहा था। श्रीण स्वर में ही विजय की पहुँच सम्भव श्रीण स्वर में ही विजय की पहुँच सम्भव रहे हैं विजना प्रतिक्ष तारिका से मार्ग-दर्शक रीय भी हो और पय की चरम टीमा पर चमकते ल्यम भी द्वम। श्रात होता रै द्वार्ष हो देशकर यह प्येप चमा है और मैं कितना विश्वल हूँ। छोड रेती साथ जामा भी विवश हो जब निकान्तम गहन होता, छवि द्वारारी कि द्वारोती स्थलतर, मिकस्वर। चेतना के भी चरण पहते न सीपे

और प्राणों में प्रभवन की प्रवक्ता । भौगता द्वमते, अटन अवनम्ब मेरे , आब आभय और वह बरदान जिसकी यह अक्तिबन याचना अभिपित्त कह दे ॥

फिर क्या होगा उसके बाद ? फिर क्या होगा उसके काद ! उत्प्रक होकर शिशु ने पूछा, माँ, क्या होगा उसके काद !

रिव से उज्जयन, शिध से सुन्दर, नव किस्टिय्ट्ड से कीमक्टर वषू दुम्हारी घर आयेगी उस विवाह उत्सव के बाद!

पल्मर मुख पर दिमत की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा— कर गम्मीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, नया उछके बाद ! फिर नम के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग-होक के उत्तर उत्तर कर तेरे शिशु बनने को मेरे पर कार्येगे उसके बाद है

मेरे नये खिलीने हेकर चले न जायें वे अपने घर! चिन्तित हो कह उठा, दिन्तु फिर पूछा शिशु ने, उसके बाद!

> अब माँका जो जब जुकाया, इपं-आति में दूव जुकाया; बोली, किर में भूदी होकर मर जाऊँगी उसके गदी

यह धुनकर भर आये कोचन , किन्तु गीतकर उन्हें उसी खण , सहज कुत्इल से फिर शिश्च ने पुछा, माँ, क्या उसके बाद !

कवि को बाटक ने सिखलाया सुख-दुख हैं पट मर की माया , है अनन्त का तत्व-प्रश्न यह किर क्या होगा उसके बाद!

कविताका जन्म विमन्न छितिज पर गोभूली में रिव में देखी शशि को जया। इंगित पाकर क्षणार का गगन-भंच पर यन थिर आया।

वन विश्व काला । यो यह सुदू मिल्न देखने सदे दुवे विपक्त मेपी में , मोदित दोकर मन्द पतन ने पुण्य प्रमुख संगीत सन्नाया । चौंक पदे शिश, पशु, विहंग, कवि , यिरक उठा या तन वसुधा का ! सुष सुष खोकर बाळ प्रकृति ने

साभा का आवश्ण उटाया।

अन्तिस चुम्बन कर बसुधाका - विकल सूर्य छे दिदा माँग छी । नम में रजत हाल विखराकर

शक्षि ने आगे चरण बढ़ाया। कवि के सुख दुख मेद भूलकर

मिले स्नेह से स्वमलोक में। एविने खोले द्वार धान्ति के,

आधाओं ने आभय पाया।

द्यचि, स्वर्गिक, साकेदित स्वर में निवर्गत देशि बोकी रचि-राधि से ; चिर वियोग प्वाला की खुदि से स्वर दो मुपुर सिक्त की माला है

लग के अधु-क्षिक नयनों पर मुख का इन्द्रधनुप आंकत कर, वन धुसलादो आज स्वर्गके

वैमव से बसुधा की काया।

इस अद्भुत खण के प्रकाश में बन्धु, प्रकट होकर, यद बदकर पद्दे आब सीमा के मुख पर , उस असीम की स्विमय सामा है

सुनकर, पुलकित हो रिन शिश ने तम प्रकाश की खींच यवनिका, आशा के बादुर नयनों से

समृति का तास्क छोक छिपाया । चिर नीरव संगीत विदय का

\_\_

संहत हुआ पवन बीणा में; कवि ने केन्द्रित कर करणा में कविवा को साकार बनाया॥

#### तारा पाण्डेय

तमको बाँघ चकी हैं मन में ! संध्याकी देखा यह सुनी, आङ्ख्या बढ जाती दुनी, रवि भी वैंघा हुआ है देखी स्त्राची किल्लों के बंधन में ! वैठ नीड में चींच मिला कर . अपने उर में स्वर्श वसाकर . वर्सी बहरे -- 'जात गये हम सुख है रहना इस जीवन में 1 एक समय ऐसा है आता . सब स्वप्नी का सगत सहाता. सीमाहीन मध्र आदाएँ रंग भरा करती यौवन में ! बाँध तरहें क्या मक बनी मैं ! ਧੀੜਾओਂ कੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਰੀ ਹੈਂ! समशोगे तब. खो जाऊँगी चव मैं अपने सुनेपन में!

तमको बाँघ चको हैं सन में 1

# रामधारी।सिंह 'दिनकर'

. गीत-अगीत कौन धुन्दर है !

(१)

याकर गीत बिरह के तरिनी बेगवती यहती जाती है, दिल हरूका कर ठेने को उपलों के कुछ कहती जाती है। तर पर एक गुलाब शोचता—— 'दिते स्वर यदि मुझे विभावा, कराने प्रतस्द के सपनों का मैं भी जग में भीत मुनाता।"

या-मा कर वह रही निर्संधी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत, अगीत कीन सुन्दर है।

(२)
भैटा ग्रुक उस पनी डाक पर
को खीत पर स्थान देती,
पंस पुरुका नीचे खीते में
ग्रुकी भैठ अन्दे है सेती।
गाता ग्रुक सब किरण बसन्ती
धूनी अझ पर्यं से खनकर,
कन्त, ग्रुकी के मीत उमस्कर
रह साते सनेह में सनकर।

र्गुजरहाशक कास्तर वन में , फूका सब शुकी का पर है । गीत, अगीत कोन सुन्दर है: ( ३ )

सो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब सह साँच साँच मादा है, पहला सर उन्न हो राम को पर दे पहाँ साँच जाता है। सोरी-बोरी सही मिन की हाया में हिस्सा है, दें के स्वी मिन की दिस्ता, यों में कही गीव की विकार, में मादी है।

वह गाता, पर किसी देग से
फूल रहा इसका अन्तर है।
गीत, अगीत कीन सुन्दर है।
राम की मुख्ये

रास का मुख्य - अभी तक कर पार्देन स्थितर, - यास की मुख्ये उठी पुकार। (१)

> गई शहश किस रह है भींग चचुक-बन में कोकिल की वात ! बाँदेनी में उमझी घर जोत कहाँ के मद की मधुर उकान ! गिरा चाहता भूमि पर हन्दु धिधकबस्ता रजनी के संग ! छिहाते पय कहता न समाह इस्नम-कल्यों पर स्वयं अनंत ! उमी-सी कही नवन के पास विये अझन उँगली सुकुमार , अचानक लगे नाचने मर्ग, रास की सरली उठी पुकार !

( २ )

राखकी मुस्की उठी पुकार ।

धाँत तक वो पर तिनती शी , कहीं तब दूव धका दिनमान ; धाँतने जिए धाण पैठी ऑल , मधुर बेळा पहुँची यह धान धुहातिन्दी में चुनकर पक सुहातिन्दी में चुनकर पक सुहाति को न बजाया धाल बाँतुरी में चुलिया का नाम ! दिवाऊँ धाल देन किए माँति ! फिल्हाऊँ किछ मुस्कि। सुर ! श्री सुही पर पैठे था?

(3)

राष्ट की मुरही उठी पुकार।

उठी उर में कोमल हिस्डोल
मोदिनी मुरली का सुन नाद,
लगा करने कैसे तो हरय,
पदी लाने कैसी कुछ यार!

सक्रेंगी कैसे स्वयं सें माल
तरिक्त योवन का रस्वार!
मिना के 'टीले कर स्व बन्ध नायने को आकुछ है चार।
देलदी स्लग कटिनट के स्वयं,
खुले स्थान करती सनकार,
न दे पांथी कहन में कील,
रास की मुरही उठी पुकार। (8)

राष्ट्र की मुस्ली रही पुकार। छोड़ दौड़ो सब साज-सिंगार, जन्म की मुस्ली रही पुकार!

> करी मोलो मानिनि ! इस रात विनय-आदर का नहीं विद्यान . राज्ञाचारित्रत थापैण कर देह वर्णं करना होगा वलिदान । श्राज टोडी जीवन का पर्वे. मद्र सहासी का स्वीदार: आज केवल भावों का लग्न. स्राज निष्पल सारे श्रीगार! अलक्तकपटका शाजन श्रेय. न कंकम की बेंदी अभिराम . न सोहेगा अचरी में राग. ਲੀਚਰੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਬਰਵਧਾਸ਼ । हत्य का मंचित रंग उँदेल भजा नयनों में अनपम शग. भींगकर नख-शिख तक सकुमारि भाज करलो निज सुफल सुहाय I पहन पर देवल मादक रूप किरण-वसरा परियोक्सी स्थ नीलिमा में हो जाओ बाछ. तारिकामयी प्रकृति - सी मझ । युविका के ये फल विशेष युजारिन ! यनो स्वयं उपदार . विद्वा बाँही के मदल मणाल देवता की प्रीवा का द्वार ।

### रामपारीसिद्द् 'दिनकर'

खोल बाँहें मारिकन—हेत्र खडा एकम पर प्राणाधार; त्राहें कहन-बुंबुम का मोह, ओर यह मुस्की रही पुकार। ( ध्)

#### (२.) शास की भूरकी रही प्रकार !

महालय का यह संगलकाल . काल भी कल। का स्थवधान है तुम्हें तनुपर यदि नहीं प्रतीति मेल दो अपने आक्छ प्राना कहीं हो गया दिया में शेष आज मोइन का मादक रास , सफल होगा फिर कद सक्मारि ! ताहारे यीवन का मधुमास ! रही यज आसन्त्रण के राग इयाम की सरही नित्य-नवीत . विकट-सी दोइ-दोइ प्रतिकाल सरित हो रही सिन्धु में सीना। रहा उद्यान समाचेतिल अस्तिस्व रूप पल-पल शरूपकीओर. तीव होता ज्यों ज्यों वयनाद , बदा जाता भुरली का रोर। सनारान महानन्द में आज र्<u>बोस</u>री — कङ्कण एकाकार, बद्दा जारहा अचेतन विश्व. राम की मुरली रही पुकार 1

पुरुष-भिया मैं तरण भानु-सा अरुण, भूमि पर उत्तरा स्द्र - विषाण हिये ,

# रामधारोसिइ 'दिनकर'

मिर पर हे विद्व-किरीट, दीर्ति का नेजबन्त धन-दाण स्त्रिये। म्बागत में डोटो भूमि, त्रस्त भवर ने दाहाकार किया. बन की विशीण शहकें झकोर इक्षा ने जयज्ञयकार किया। नावती चत्रदिक पृषि चली. चैं जिस्तरिन चला विजय-प्रथ पर । नीचे घरणो निर्वोक हुई, सिहरा अशब्द जपर अम्बर 1 मका है सिन्ध द्वारण सामा मैंने जब किया सलिल मन्धन . मेरे इहित पर उगल दिये भ ने उर के फल, फूल, रतन। दिग्विदिक सृष्टि के पर्णे पर्ण पर मैंने निज इतिहास लिखा. दिग्विदिक लगी करने प्रदीस मेरे पौरुष की अस्ण शिस्ता। में स्वर्ग-देश का लयी बीर. भ पर छीया द्यासन मेरा: हाँ. किया वहन नतमाल, दमित मगपति ने सिंदासन मेरा। कर दलिन चरण से आद्रि माल . चीरते विभिन का मर्में सद्यन मैं विकट, घनधुँर, जयी बीर था घुम रहा निर्मेष रन-वन । उर के मन्धन की टटै-धनी पहियों से भी पहचान नहीं.

# रामचारीसिंह 'दिनकर'

समनों से हारे भीम शैक. तबतक या इतमा शान महीं। चुमे जिसको द्वय अहहार, वह कही, स्यात्, तबतक न खिली : लडिजत हो अनल-किरीट, चाँदमी तगतक थी ग्रेसो ज ग्रिकी I सहसा आई तम मझ अजेत्र को हैंसकर जय करनेवाली. आधी मधु, आधी स्था-सिक चितवन का शर भरनेवाली में युवा सिंह से रोज रहा या एक पात विर्धेष - तर पर तम उसी तीर वर माया-सी **छ** इतक-इम्भ साजे इटि पर छप्र कनक-क्रम्भ कृटि पर साजे हग-बीच तरह अनुराग हिये चरणों में ईंपत् अरुण, क्षीण नलघीत कलदतक-राग लिये एद्यःस्नाता, मद-मरित, सिक सरसीदह की बगलान कली अञ्चता, सद्य पाताङ-जनित ही निर्श्वीणी पतली र्भेचिकत देखने लगातम्हें तमने विस्मित मुझको देखा पल-भर इम पढते रहें पूर्व-युग का विस्मृत, धृमिल छेखा धुम नई किरण-सी छमी, मुझे **स्ट्रेस** अमाव का स्यान हुआ

जिस दिन देखा यह इरित खोत . अपने असर का जान **ह**आ । मैं रहा देखता निर्निमेप, द्वम सदी रही अपटक-चित्रवन . शस-तम जम्मा स्वरित हुई . स्स्ता विधिल उर के दन्धन। सहसा बोही. 'वियवम', अधीर . दन्य कटि से गिश कल्स देखा. गिर गये बाय, गिर गना घतुर , सिहरा यीवन का रस मेरा। 'पियतम', 'पियतम', रसङ्क मधुर कद को ध्रुत्-सो, कुछ बानी ही , 'प्रियतम', 'प्रियतम', रूपसी कौन तम यग-यगकी पहचानी-सी ! टमहा व्याकुल यौवन दिदन्छ . लाकी तन्त्री झनकार लठी: सद ओर सुष्टि में निक्ट-दूर 'पियतम', की मधुर प्रकार उदी। तम अर्द्ध-चेतना में दोशी. "मैं साब पद्यी, तुम आन सके, लद गई कुएम से डाल. किन्तु. अव तक तम हृदय लगान सके। ''सीसा यह निर्देश सेल कहाँ ! द्वम वो न कमी थे, निदुर पिया।", मैं चिकत, भ्रमित चुछ कह न सका , मुल से निकले दो वर्ष, 'निया'। दो दर्ग 'भिया', यह मधुर नाम रधनाको प्रथम ऋचानिर्मंत्र,

### रामधारीसिंह 'दिनहर'

उछ छेत हृदय की प्रथम बीचि, सरसरि का विन्द्र प्रथम उद्भवल । नर की यह चिहत पदार 'दिया'. बद पहली दृष्टि पढी रानी. जिसे दिन प्रत की कल्पना जनर भ पर हो गई सदी रानी। विस्मय की चिकित प्रकार 'विया' . जबतम नीटिमाससन की थी: बर कर-सर्थं से दर अगुण रस प्रतिमा स्वप्न मगन की थी: वद प्रथ-नयन में विद्व नहीं. या विश्मय-जहित कुतुक केवल ; जब तुम अनुम्दिता, दूर-ध्वनित थी किसी सराका मद-कलक । विस्मय की चकित प्रकार 'विया" , जिस दिन तम थी देवल नारी : नर की प्रीवाका हार नहीं भूज-बँधो बस्टरी सबमारी I दो वर्ण, 'द्रिया', यह नाद उपा सनतो शिलरों पर प्रथम उत्रः दो वर्ष 'प्रिया', क्छ मन्द-मन्द इस द्वति से द्वतित ग्रह्म शाहर है दो वर्ण 'प्रिया'. सध्या सनतीः धक सतह मीन सागर-तह में : सुन-भुनकर हृदय पिघळ नाता इसका गुझन दग के बल में। सुन रही दिशाएँ मीन खडी. द्भन रही सप्त नम की बाला:

### रामधारीसिंह 'दिनकर'

सुन रहे चराचर, किन्द्र, एक सुनतान पुरुष कहने वाला। अकल्ल प्राण का सम्बोधन सनते जो कर्ण अज्ञान प्रिये. तो परद-द्रिया है बीच आज सिलतान एक स्यवधान प्रिये। स्थवधान वासना का करार जगते जो आग लगाती है: को तप्त शाप-विष फँक सरह नयनों को हिंस बनाती है। उन आँलों का व्यवधान, शात जिनको न रहस्यों का गोपन . देखा कुछ कहीं कि कह आर्ती स्व कुछ प्राणों के मधन-भवन I उत्प्रक नर का ध्यवधान, शक्त छल जिसे सुसता आरोहण: जल-शांश देख संतरण और वन सवन टेलका अन्वेदण। अम्बरका देख वितान उदा . 'यद नील-नील ऊपर क्या है !' मिट्टी सोदी यह सोच, "गुप्त इस वरुवा के भीतर क्या है!" जिस दिवस अवाहित प्रेय-सदत में विस्मित, चिकत पुरुष आया . माणिक्य देख धीरवा वजी. प्रचा-सवर्ण पर रुख्याया। क्या ले, क्या छोदे, रत्नराशि का मेद नहीं छत्नु ज्ञान सका.

# "-रामपारोधिह 'दिनहर'

वह लिया कि चित्रमें तृप्ति नहीं. पाताधाजो बहुपान सका। पासकान मने का द्वार. छन्द मग चट्टा कुसूम का तन लेकर . धीवा-विक्रमित सन्द्रश-हार का दक्त किया चुम्बन लेकर। भी बन पर प्रभरिति खिटी चाँदनी को पीने की चाह इसे. शशिका रस सकत उँदेठ दुसे वह कठिन. चिरन्तन दाह इसे । तहणी-उर को कर चर्ण खोजने लगा स्रीम का कोप कहाँ। प्रतिमा विदीर्ण कर दूँढ रहा. बरदान वडाँ १ सन्तोध कडाँ १ खोजते भोड़ का उत्स प्रस्य ने सारी आय इया खोई: इसमें न शक्ति कुछ जान सका तम - सान कहीं सन्दर कोई। स्व और तीत्र-गति घम रहा युगयुग से ध्यम पुरुष चक्षत्र . तुम चिर-चञ्चल के बीच खडी <sup>'</sup> प्रतिमा सी सर्मत, मौन, अचल 1 सन्दर थी तम जब पुरुष चला . सम्दर अव भी जब कल्प गया : जारहा सकल अस व्यर्थ, नहीं मिळता आगे कुछ शान नया। बद-बद फिर शाता युद्ध श्रान्त . तव तम कारती रसमग्र 'पिशा !'

मिलतीन उसे फिर बात नई, मुख से कदते दो वर्ण, फिया।

**कला-तीर्यं** 

ब्यूप्नेंबरद्र-चुम्बित निर्जन बन बिस्तुत शैक्रमन्त उर्वर थे , मसुण, हरित दूर्वा-सम्बद्ध पय बन्य कसमन्द्रम इधर-उपर थे ।

> पहन ग्रुक का कर्ण-विभूषण दिशा-मुन्दरी रूप-टहर से मुक्त कुन्दरा मिटा रही थी असनी को कुँचे सम्बद्ध से।

फला-तोर्य को मैं जाता या एकाकी वनफूल - नगर में, सहसा दीस पड़ी सोने की इंसप्रीव नौका ल्या सर में।

> पूर्ण - योबना दिव्य सुन्दरी जिल्ला वीण ठिये निज कर में , भेद रही भी विभिन-सून्यता भर शत स्वर्णों का सुध स्वर में !

ट्यूरे सेट रहीं किरणों से इटक रहें चल-कण पुरहन में, इटके यौवन थिरक रहा था ओस-कर्णों-सा मान पवन में।

> मैंने कहा— "कीन तुम वन में रूप-कोकिला बन गाती हो , इस वसन्त-बन के योबन पर निज्ञ योबन-रस सरसाती हो !"

#### रामधारोसिइ 'दिनकर'

वह बोडी—"क्या नहीं जानते में मुन्दरता चिर-मुकुमारी, अधिरत निज आमा से करती आकोडित जाती को उपारी।

> में अस्तुर यौवन का मधु हूँ महमोरी, रसमयी नवेली, प्रेमसपी तक्णी का हग-मह कवियों की कविता सल्वेली।

वृन्त वृग्त पर मैं किटका हूँ मैं विसल्य-किसल्य परिदा कण, फूल-फूल पर नित फिरती हूँ दीवानी वितली सी सन-बन।

प्रेम व्यथा के सिवा न दुख है
यहाँ चिर-तन सुख की छाड़ी,
इस स्रशी में नित मराट के
संग विचरती सखी मराही।

ल्गा 'हालसा-पख मनोरम आओ, इस आनन्द भवन में, जो भर पी हो आज अधर रस फुल सो आग स्था जीवन में।

> योवन | तृता | प्रेम | स्नाकर्षण हाँ, स्वमुच तहलो मधुमय है, हन ऑसों में स्मर सुघा है इन अवरों में स्मर्भवय है।

मैंने देखा, और दिनों से आज कहीं मादक या हिमकर, उद्धवों की सुमकान स्पष्ट भी विमक स्पोम, स्वाणीन सरोवर।

# रामर्थारीसिंह 'दिनकर'

हर्र-हर्र में कनक शिखाएँ शिलमिल शलक रहीं लब्ब सर में, कला-तीर्थ को में जाता था एकाकी सीन्दर्य-नगर में।

चडा और कुछ दूर विधिन में देखा, पर संकीर्ण, सपन है, दूष, फूछ, रस, गत्य न किंचित् केवल कठिश और पहन हैं।

> द्युरमुट में छिप रहा पन्य ऊँचे नीचे पाइन बिखरे हैं, दुर्गंन पथ में पपिक अकेला इधर-उधर बन-जन्तु भरे हैं।

कोमलपम चढरहा पूर्ण विधु श्चितिन छोड्कर मध्य गगन में, पर देशूँ कैसे उसकी छिन कहीं दार हो जाय न रूप में।

> कुछ दूरी चल उस निर्जन में देखा एक युवक आति सुन्दर , पूर्णस्वस्य रक्तामवदन, विकसित प्रशस्त उर, परम मनोहर ।

चला रहा फावड़ा अकेला पीछ स्वेद के बहु कण कर है, जहर काटता वह आता या किसी दूरवाही निर्देश है।

> मैंने कहा—"कौन तुम !" बोला वह—"कर्तस्य, सत्य का प्यारा , उपवन को सींचने, लिये जाता हूँ वह निर्सर की घारा !

मैं बब्धि आधा का मुत हूँ विहेंश रहा निज्ञ जीवन २ण में , वंद्रा, अठा मुक्ते क्यों घेरें मैं अविरक्त तस्तीन कान में ।

> बाधाएँ घेरतीं मुद्दो, पर मैं निर्मय नित मुखकाता हूँ, मुचक कुलिश-संटक-जाशों को स्टब्स ओर बदता जाता हैं।

भीत न हो पथ के काँटों से भरा अमित आनन्द अजिर में , यहाँ दुःख ही ले जाता है हमें अमर भ्रुल के मन्दिर में !

> सुन्दरता पर कभी न भूटो धाप बनेशी सह जीवन में , रूड्य विमुख कर भटकायेगी सुर्वे ध्यर्थ पूर्लों के बन में 1.

बढ़ो इटरप की ओर, न अटको मुसे याद रख जीवन-२ण में ! उतके इस आतिय्य-साव से व्यथा दुई सुख मेरे यन में !

बहरत हुआ कार्यमें अपने मैं अम-शिधिल बढा निज प्य पर , सुन्दरता - सा सत्य अेष्ठ है उठने लगा इन्द्र पग प्य पर !

सुन्दरता • आनन्द मृर्ति है प्रेम नदी, मोहरू, मतवारी , रूमै-सुस्रम के विना किन्तु, स्या मर सकती जोवन की डाली। सत्य सींचता हमें स्वेद से सुन्दरता मधु-स्वप्न-हहर से , इडा-दीर्घ को मैं जाता या एकाकी कर्तन्य नगर से ो

> द्वाच खण बाद मिला किर मुझको गन्ध, फूळ, दूवींमय प्रान्तर, इरी भरी थी बील तटी स्थाँ स्थन रज-भूषित नीलाम्बर!

द्वों की नन्हीं फुननी पर समसम ओस दने आमा-कण, कुसुम ऑकते उनमें निज खेंव जमन दना रही निज दर्पण।

> राधि-राधि वन-पूळ खिले थे पुरुष-स्पन्दित वन-हृत-रातद्रक , दूर-दूर तक फहर रहा या स्पामक शैकत्री का लक्षक ।

एक विन्दु पर मिले मार्गदो स्थाकर दो प्रतिकृष्ट विजन से , संगम पर या भवन-कलाका कृत्दर धनीभूत गायन से ।

अभित प्रभा पैका जकता या महाज्ञान - आलोक चिरन्तन , दीवारी पर स्वप्राकित या 'स्त्य भ्रमर, सुन्दरता गुद्धन ।

प्रस्तर अजस कर्मभारा के अन्तराह में स्थि कम्मन - सी , सुन्दरता शुंजार कर रही भाषों के अंतर्गीयन - सो ।

# दामघारीसिंह 'दिनकर'

प्रेम सत्य की प्रथम प्रमाहै जिथर अमर छिव रहराती है, उधर सत्य की प्रभा प्रेम दन वेसुष - सी दौडी चाती है।

प्रेमाङ्क जब हृद्य स्वय मिट हो जाता सुन्दरता में छय , दर्शैन देता उसे स्वय तब सुन्दर बनकर सत्य निरामय 1<sup>33</sup>

> देला, किन का लग्न मधुर या उमही अमिय घार ओवन में, पूर्णवाद यन चमक रहेये 'शिव'-'सुन्दर' आनन्द-गान में।

मानवता देवस्य हुई घी मिल्ने प्राण आनग्द धनर छे , कटान्तीर्ये में आज भिला या महा सत्य मातुक सुन्दर हे !!

#### हिमालय के पति

भेरे नगपति ! मेरे विशास्त्र!
साकार, दिव्य, गौरव विराट,
पीवप के पूजीभृत ब्वास्त्र!
मेरी जननी के हिम-किरोट,
मेरे भारत के दिव्य मास्त्र!
! भेरे नगपति ! मेरे विशास्त्र!

युग युग अजेप, निर्वेग्स, युक्त युग युग गर्बोन्नत, नित महान , निर्माम स्थोम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान। कैसी अलग्ड यह चिर-समाधि यतिवर । कैसा यह अमर प्यान , तु महाशून्य में सोज रहा

उट्टरन का कैसाविषम जाट , मेरे नगपति ! मेरे विशास !

> ओ, मौन तपस्या-होन यती पळ-भर को तो कर दगोग्मेप, रे ब्वाळाओं से दग्ध विकळ है तदय रहा पद पर स्वदेश।

सुल सिन्धु पंचनद, ब्रह्मपुत गङ्गा, यमुना की अभिय घार, जिस पुण्यभूमि की ओर बही नेरी विग्रस्ति करुणा उदार।

> जिसके द्वारों पर खडा क्रान्त सीमापति ! तुने की पुकार , 'पद दिल्त इसे करना पीछे , पइले ले मेरा सिर उतार !'

उस पुण्यभूमि पर शांत तथी रै शांत पदा र्रकट कराल , व्याकुल तेरे सूत तदा रहे हॅंस रहे चतुर्दिक् विकार व्याक । मेरे त्यापित ! मेरे विद्याल !

कितनी मणियाँ छट गई । मिरा मित्रता मेरा वैमन अशेष, त् प्यान-मद्रा ही रहा, इसर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।

# राधधारीसिंह 'दिनकर'

कितनी प्रपदा के बाल खुले कितनी कलियों का अन्त हुआ , कह हृदय खोक चिचौर ! यहाँ कितने दिन स्वाल वसन्त हुआ !

पूछे, विकता कण से हिमपति तेरा वह राजस्थान कहाँ ! बन बन स्वतन्त्रता-दीप हिये फिरने बाका बकवान कहाँ !

> त्पृत्व अवध से, (ाम कहाँ इन्दा ! बोळो, धनश्याम कहाँ ! स्रो मगध ! कहाँ मेरे स्रशाक वह चन्द्रशत बळधान कहाँ !

पैरों पर दी है पड़ी हुई मिपिका मिखारिणी मुकुमारी, त् पूछ, कहाँ इकने खोई अपनी अनन्त निधियाँ सारी।

> री कविलवस्तु ! कह बुद्धदेव के वे मगल उपदेश कहाँ ! तिन्वत, इरान, जापान चीन तक गमे हुए सन्देश कहाँ !

वैधाकी के महाबधेप से पूछ किन्छवी - शान कहाँ। आ री उदास गंदकी। बता विधापित कवि के गान कहाँ।

त् मीन त्यागकर पृछ आज बगास्त्र, नवादी ताज कहाँ है मारत का अन्तिम क्योति-नयन मेरा व्यारा सीराख कहाँ है त् तक्ण देश से पूछ और गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग है अम्बुधि अन्तत्त्वह बीच छिपी यह सहगा रही है कौन आग है

प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण-युग अग्निक्वाल , तु सिहनाद कर जाग यसी । मेरे नगपति ! मेरे विद्याल !

दे रोक मुणिष्टर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग भीर, पर फिरा हमें गांदीव, गदा स्टोटर दे अर्जन, सीस बीर।

> कह दे शंकर से आज करें वे प्रत्य-तृत्य किर एक बार , सारे भारत में गूँव उठे हिर हर बमें का फिर महोच्यार !

है अँगड़ाई उठ, हिले घरा कर निज विराट खर में निनाद, त् शैलराट् ! हुंकार भरे पट जाय कहा, भागे प्रमाद !

> त् भीन त्याग, कर विद्वनाद रेतपी । आज तपका न काल, नवसुष्ट शंकिष्वति ज्ञाग रही त जाय. जाय. भेरे विशाल ।

मेरी जननी के हिम किरीट मेरे मारत के दिल्य मारू, नवपुग शंखाब्दीन जगा रही जागे नगपति 1 जागे विद्यात ।

#### हाहाकार

• दिव की ब्वहित शिला-सी उड तुम जब से हिपट गई जीवन में : त्पायन्त में घम रहा. कविते ! तर से व्यावल त्रिमयन में। उर में दाह, कंग्ड में ब्वाला सम्मुख यह प्रमु का महधल है : जहाँ पियक जल को साँकी में एक चूँद के लिए विकट है। घर घर देखा धुओं, घरा पर सुना, विश्व में आग हमी है; 'जल ही जल' जन जन स्टते हैं कुन्ठ कुन्ठ में ध्यास जती है। सुख गया रस इयाम गगन का एक घूँट विष जग का पीकर : कपर ही कार जल जाते सृष्टि-ताप ने पावस-नीकर। मनुज बंद्य के अध-योग से जिस दिन हुआ सिन्यु-जल सारा ! गिरि ने चीर लिया निज उर, मैं ठलक पढ़ा रुख जल की धारा । पर विस्मित रह गया, लगी पीने जब वही सुक्षे सुधि खोकर; कहती— 'तिरिको पाइ चली हूँ मैं भी बडी विपासित होकर!' यह वैषम्य नियति का मुझपर किस्मत बढ़ी धन्य उन कवि की, जिनके दित कविते ! बनती तुम भाँको नम अनावृत छवि की । हुली विश्व से दूर जिन्हें छैकर आकाश-कुतुम के बन में खेट रही द्वम अलग जलद-मी किमी दिव्य नन्दन-कानन में। भूषण-वस्त्र कहाँ दुसुमों के कहीं दुलिश का नाम नहीं है। दिन भर मुसन हार-गुम्फन को छोड़ दूसरा काम नहीं है। मही धन्य, जिनको छैकर तुम दशी करपना के शतदत पर; जिनका स्वम तोड़ पाती है मिट्टो नहीं चरण-तुल बतकर। मेरी भी यह बाह, विलासिनि ! सुन्दरता को बीश छकाऊँ। निषर-निषर मधुमयी वसी हो उधर वसन्तानित इन धाऊँ। एक चाह कवि की यह देलूँ—छिपकर कभी पहुँच मालिने तट, किस प्रकार चलती मुनि-बाडा यौदनवती लिये कटि पर घट। शाँकूँ उस माधवी-हुछ में, को बन रहा स्वर्ग कानन में ; भयम परछ की जहाँ अक्षिमा सिहर रही तहणी-आनन में l जनारण्य से दूर स्वप्न में मैं भी निज संशार बसाऊँ, जग का शासेनाद सुन अपना हृदय फाडने से बच बाऊँ।

मिट चाती वर्गो किरण विहेंस सारा दिनकर टहरी पर शिट-मिट . स्तो बाऊँ त्याँ हुएँ मनाता, मैं मी नित स्वमी से हिल्लिस । पर नम में न दुटी बन पाठी मैंने कितनी युक्त हमाई, थापी मिटती कमी कल्पना कमो उजडती बनी-बनाई। रहाइ पंतरीन स्तासार्में गिर पटता भूकी हरूपर में: सिटिका एक दहा ले जाती स्वप्न-राज्य आर्थ के अल में। क्षपित देव की शाप-शिला जब विद्यत दन किर पर का जाती, -इटता सोख हुदय विदोही अन्य मावनाएँ जल जातीं। निरक्ष प्रतीची-रक्त-मेव में अखवाय र्शव का मुख-मण्डळ , ियल-विचल कर चु पढता है हम से हो मत, दिवस अन्तताल ! रणित विपम रागिनी मरण की आज विकट हिंसा-उत्सव में ; दवे हुए अभिग्राप मनुज के टिगे उदित होने फिर मव में। शाणित से रॅंग रही शुभ्र पट संस्कृति निहुर लिये करवालें , वटा रही निज सिंहपोर पर दालत-दीन की अस्ति-संशालें। घूम रही सम्मता दानवी, 'शान्ति ! शान्ति !' करती मृतह में . पूछे कोई भिगो रही वह स्यों अने विष-दन्त गरल में। टॉक रही हा सह चर्म, पर, शान्त रहें हम तिनक न होलें : यही शान्ति, गर्दन कटती हो, पर इम अपनी जीम न स्रोर्डे ! बोर्छ क्रुड मत खुबित, रोटियाँ स्वान छीन खार्य यदि कर से : यही शान्ति, जब वे आये, हम निकट जाये अपके निज्ञ घर से है हम्यो पढें पाठ ग्रंस्कृति के खड़े गोटियों की छाया थें : यरी शान्ति, वे मौन पहें अब आप रूपे उनकी काय में ! चूछ रहे हीं दनुत्र रक पर, हीं मत दक्षित मनुस् कुमारी! हा न कहीं प्रविकार पाप का, शान्ति या कि यह सुद्ध कुमारी I बेड हो कि हो पूस, इमारे हुपकों को आराम नहीं है, छुटे बैक से संग कमी, जीवन में ऐसा याम नहीं है। मुख में जीम, शक्ति मुजर्मे, चीवन में मुख का नाम नहीं है. यसन कहाँ। सूली रोटी भी मिटती दोनों शाम नहीं है। विभव-स्वप्न से दूर, भूमि पर यह दुखमय ससार कुमारी ! खिल्हानों में जहाँ मचा करता है हाहाकार कुमारी। पैटों के ये बच्च वर्ष भर क्या जाने, कैसे जीते हैं। बर्वो बन्द, बहती न जॉल गम खा, शायर, ऑस पीते हैं। पर, शिश्च का क्या हाल, सीख पाया न अमी जो ऑस पीना रे पूर्व चूस सुला स्त्रन माँ का सो जाता रो-विकय मगीना। विवश देखती माँ, अचल से नहीं जान तहर उह जाती। थपना रच पिता देवी यदि पटती आज बज की छाती। कब कब में अबुध बालकों की भूखी हुड़ी रोवी है, ेबुब, तुम !" की कदम करम यर सारी रात स्वरा होती है। "दूब, दूम !" ओ वस ! मन्दिरों में बहरे पापाण यहाँ है। "दूब, दूम !" ओ वस ! मन्दिरों में बहरे पापाण यहाँ है। "दूब, दूम !" तारे, बोलो, इन बचों के भगवान कहाँ हैं। "दूब, दूब !" दुनियाँ सोती है, लाऊँ दूब कहाँ, किस घर से ! "दुर्घ दुर्घ!" हे देव गगन के कुछ भूँदें टपका सम्बर से 1 "दूध, दूध ।" गता, तू ही अपने पानी को दूध बना दे, "दूष, दूष " उफ | दे कोई भूले मुदी को जरा मना दे ! "दूध दूध!" प्रिर"दूध!" और, क्या याद दूध की खोन सकोंगे ! ्यून पूरा है पूर्व कर, स्वाचार पूर्व के शित करेंगे हैं 'पूर्य, दूप !' मर कर भी क्या द्वम किना दूप के शित करेंगे हैं ये भी यहीं, दूप के जो अपने दवानों को तहरूति हैं! ये बच्चे भी यहीं, कन्न में "दूष ! दूप" जो चिरस्तति हैं! बेकसर, नहें देवों का शाय विश्व पर पड़ा हिमालय। हिला चाहता मूळ सृष्टिका, देख रहा क्या खडा हिमाळय ! "दूष, दूष!" फिर सदा कन की आज दूष लानाही होगाः जहाँ दूध के घदे मिलें. उस मजिल पर जाना ही होगा। जय मानव की घरा साक्षिणी ! अय विद्याल अम्बर की जय ही ! जय गिरिराज ! विन्ध्य गिरि, जयजय ! हिन्द महासागर की जय हो ! हटो न्योम के मेघ, पत्य के, खर्म खटने इस आते हैं। "दूच, दूष 1.. " ओ बत्स ! द्वाहारा दूच खोजने इस जाते हैं।

दिरस्री

यह कैसी चॉदनी अमा के मिलन तमिस गाम में। कुक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस ग्रोधूक-ड्यान में। मरायट में त् सान रही दिल्ली कैसे श्रष्टार ! यह बहार का स्वाग असी, इस उनके हुए चमन में!

इस उजाड निजैन खँडहर में , छिन्म-भिम्म उजदे इस घर में , दुशे रूप सजने की सुझी मेरे सत्यानाश-प्रहर में !

हाह-दाल पर छेड रही कोयल मर्सिया-तराना, जीर द्विते एका इस दम ही उत्सव हाय मनाना; इस घोते हैं याब इधर सतलन के शीतल जल से; उधर दुसे माता है इन पर नमक हाय जिटकाना।

महत कहाँ वस, हमें सहारा केवल फूल-पाँत, तृणदल का, अन्त महाँ, अवलम्ब प्राण को, यम, आँद् या गङ्गाकल का। यह विह्मों का द्याप्ट स्टब्स्ट है आजीवन विकाँ के फल का, माने पर भी हमें कफन है माता शिल्या के अंचल का!

गुठची निष्ठुर फेंक रहा करियों को तोड अनल में , कुछ शागर के पार और कुछ रावी-शतलक-नल में ; इस सिटते जा रहे न व्यों अपना कोई भागवान ! यह अलका जीव कीन भटा देखेगा इस हल्वल में !

बिखरी टर, ऑस् छळके हैं, देख, बन्दिनी है बिठलाती, अक्षु गेंछने हम जाते हैं, दिल्ली | आह | कटम कक जाती ! हारी, विवश हैं, कहें, कर क्या !

पेरी में जंबीर हाय, हायों—

में हैं कहियाँ कल जातीं।

होर कहें क्या पिश्वान केंग्रिती,

हें करता न गान संवाती।

हाय ! विन्दिनी माँ के समूख,

मुत की निष्दुर विक चढ़ जाती,

तक्र-कहुए हम कहें। कर क्या !

पेरी न हाय, दें रिस खाती,

अन्तर ही अन्तर सुकते हैं,

'मा हुआर क्षुव्यत रिमु-बातीं!

व्यक्ती गर्दन रेत-रेत अप्ति की तीक्षी भारों पर, राजहंग्र विव्यान च्याते माँ की हुंकारों पर / पगकी ! देख जरा कैसी मर-मिटने की तैयारी ! बादू चटेगा न धुन के पक्के इन बनजारों पर;

> त् वैभव-मद् में इठलाती, परकीया-सी सेन चलाती, रीविज्ञास की दासी! किसकी इन ऑलों पर है फलचाती!

हमने देखा यहीं पाण्डु—योरो का कीर्ति-प्रधार, वैभव का मुख-स्वान, कहा का महा स्वान-श्रमिषार, यहीं कमी अपनी शानो यो, तू देते यत मूछ, अकदर, शाहजहीं ने जिसका किया स्वयं प्रशाद।

> त् न एँठ सदमावी दिस्ती ! मत फिर वी इतरावी दिस्ती ! श्रीविदेत नहीं हमें तेरी कितनी कडोर दे खावी दिस्ती !

हाय ! जिनी भूषों की रोटी किसा सम्रकाशदै वसन है. मजदूरी के कीर छिने हैं जिनक जनका समादसन है। किसी सञ्जी साञ्जी सह दिल्ली अरी ! यहाद्वरग्राह 'नफर' की . और जिली गडी छलनऊ की वाजिरअही शाह, 'अस्तर' की । किना सक्ट प्यारे 'सिराब' का . क्तिना अरे, आलोक नयन का, नीड दिना बुटबुट फिरती है. वन-वन डिये चंतु में विनका ! आहें उठीं दीन कपकी की. मजदुरी की तहन प्रकार्टे. अरी ! गरीबों के छोड़ पर खडी हुई तेरी दीवारें।

आहित दे कृपकों के हम में तेरी निद्धा निधानी, दुखियों की कृष्टिया रो रो कहती तेरी मनमानी है औं तेरा हम-मद यह क्या है है क्या म खून वेकल का है बोड, बोड क्यों डजा रही, ओ कृपक-मेव की सानी है

वैभव की दोवानो दिस्ते !

क्षपक मेप की रानी दिस्ते !

क्षताचार, अरामान क्ष्मेंग की

सुमवी हुई कहानी दिस्ते !

क्षप्ते दी पति की क्षाचिप क्षप्ते है

क्षप्ते दी पति की क्षाचिप क्षप्ते है

क्षप्ते है क्षि में द्वराती !

प्रदेशी केंग मक्ष्मोंही दे

मन में है क्ष्मी न क्ष्मावी !

# 'तामबारीसिह 'दिनकर'

दो दिन हो के बाळ-दोस में नाच हुई वेपानी दिल्ली! कैसी यह निर्जंश नप्तता, यह कैसी नादानी दिल्ली!

स्तरिया कर, दे-संदंक यह खड़ा चुद्ध मीनार, इदरत की मों सामा भी दे यहीं अरी ! द्वियार! इन्हें देखकर भी तो दिछी ! आँखें हाय किरा छे, भीरय के गुद्द रोन पहुँ, हा पूँचट बरा निरा छे!

स्तरी इषा कर, हाय जमागी।

मत किर हना की दुकराती;

पील न पदे कह में सपनी,

पट न जाय ककदर की सात्री।

पट न जाय ककदर की सात्री।

इक न उठे कहोंगिर दिह में

पूक न उठे कहोंगिर दिह में

पूक न उठे कहोंगिर दिह में

प्रैक न उठे कहां मदमाती!

गीरव के गुद रो न पहुँ, हा,

दिहाँ पूष्ट स्पान गिराती है

सादरा ली' कुल्हर का होही,

दस्तर पर मत भूक, यही है

विकारी है साहरा निर्मोश।

अर्थी सिंगल, यर फब्र म फटकर कर्शे बनारे द्वारी निकल न पदे कोप में लेकर दोरखाइ तलबार! समझायेगा कौन उसे किर अर्थी सेंमल नारानी इस सुँपर पर बाब कहीं सच बाय न फिर संहार!

खरा गिरा है घूँपट अपना, और याद कर बद्द सुख खपना, नूरनहाँ की प्रेम-व्यय में दीवाने छक्षीम का शपना.; गुनद पर प्रेमिका क्योती के पीछे कपीत का उड़ना, जीवन को आनन्द-पड़ी में जन्मत की परियों का जुड़ना! जहर बाद कर, पर्दी नहर्ती— पी मेरी मुस्ताब अवद में, ग्रुप्तनी पी मुस्ताब अवद में, ग्रुप्तनी पी प्रेमाना के कर में। ग्रुप्त, शीरम, आनन्द विष्ठे पे पाडी, ग्रुप्त, बन, बीर, नगर में, कहरी जिले स्न्यूप्त स्व बह— तो था प्राप्य पर्दी पर-पर में!

भाज आँख तेरी विज्ञा है कौंच-कौंच जाती है। इमें यद उस स्नेह-दीप की बार-बार आती है।

> खिलें फूट, पर, मोइन सकती इमें अपिरिचित छटा निराली, इन ऑखों में यूम रही अब मी मुरहे गुट्टाब की टाली।

वता क्षक हरू में स्ट्राता है युवा का पानी, पड़कें जोग रहीं यीते वैमव की एक निज्ञानी, दिस्ती ! तेरे रूप-रंग पर कैते हृदय पेंडेगा, -बाट जोहती खंडदर में हम फंगालों को रानी।

### गगन का चौँद

रात यो फहने स्था मुझके गयन का चाँद, आदमी भी स्था अनोक्षा जीव होता है! उट्टहर्ने-अपनी बनाकर आप हो फूँखना, -स्नौर'फिर वेचैन 'हो जयता, न स्रोता है।

जानता है तू कि मैं कितना प्राना हैं ? मैं चका हैं देख मन को जनमते-मरते : और शाली बार तहा से पागली को भी चॉंटनी में बैठ खर्मी पर गरी करते। आदमीका स्वप्न ! है वह बलवला जलका: थान उठता और कल फिर फूट जाता है: किन्त, पिर भी घन्य, ठहरा आदमी ही तो ! बुरुब्लों है खेलता. कविता बनाता है। में न मोला, किंदु, मेरा रागिनी योखी, देख फिर से, चाँद ! मुझको जानता है तू ! स्त्रप्र मेरे बल्बले हैं ! है यही पानी ह आग को भी क्या नहीं पहचानता है त र मैं न बड जो स्वय पर देवल सही करते. आग में उसको गला होडा बनावी हैं. और उस पर नींव रखती हूँ नये घर की, इस तरह दीवार फीलादी उठाती हैं। मन नहीं. मन पत्र है यह सामने. जिसकी कस्पना की जीभ में भी घार होती है. बाण ही होते विचारी के नहीं केवक. स्वप्त के भी हाय में तलवार होती है। स्वर्गके सम्राटको लाका खबर कर दे. ''रोज ही आकाश चढते ना रहे हैं वे. रोकिये. जैसे बने इन स्वप्नवाली की. स्वर्गकी ही ओर बदते आ रहे हैं वे।"

### व्याख-विजय

हर्ने जहर घरण के नीचे, मैं उनल में शार्क, तान, तान फण व्याट, कि द्वस पर मैं शॉदुरी बनार्के। `(१)

-यह बॉस्री दजी माया के मुकूतित आकुंचन में , यह बाँसुरी बजी अधिनाशी के खेवेश गहन में 1 व्यक्तितों के अनिकास में महा शान्ति के तह में, यह बाँसरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में ।

क्ष्मीन होरे समुद्र में जीवन - छहर उठाऊँ , वान, तान फण व्याल, कि तुझ पर मैं बाँसुरी वजाऊँ।

(१)

अक्षयवट पर दजी बाँसुरी, गगन मगन ल्हराया, रह पर विधि को लिये जलवि में अधिकमल उस आया । जनमी नव चेतना. सिहरने हो। तत्व चल-दरु से . स्वर काले अवलम्ब भूमि निकली प्रावन के जल है। अपने आर्द्र वसन की वसधा को फिर याद दिलाऊँ,

तान, तान फण व्याल, कितश्र पर मैं वॉसरी सजाऊँ। ( ३ )

फूली सृष्टि नाद-बन्धन पर, अब तक फूळ रही है, बंधी के स्वर के घाते में घरती झळ रही है। आदि छोर पर जो स्वर फूँका, पहुँचा अन्त तलक है, -तार-तार में गुँज गीत की, कण-कण शीच झलक है।

आलापी पर उठा जगत को भर भर पैंग झला<del>उँ</del> तान, तान फप व्याल, कि तुझ पर मैं बॉसरी बजार्कें।

(8)

बगमग ओस-विन्दु गुँच जाते साँसों के तारों में . -गीत बदल जाते अनजाने मोती के हारों में ! -बद-जद उठता नाद, मेघ मंडलाकार घिरते हैं. आस पास बंसी के गीले इन्द्रधन्य तिस्ते हैं। बाँघें मेघ कहाँ बंधी पर ! सुरधनु कहाँ सज्जाऊँ !

तान, तान फण ब्याल, कि तुझ पर मैं बॉसरी बजार्कें 1

(4)

इस बंधों के मधुर नाद पर साथा डोळ छुकी है, पटायरण कर दूर मेंद्र शन्तर का खोळ छुकी है। हम छुकी है प्रकृति, चॉदनी में, मादक गानों पर, नेंघा छुका हुँ महा नर्तकी को इसकी तानों पर।

विषयीं पर समृतवर्षिणी का बादू अजनार्ऊं। तान, तान फण व्याल, कि तुस पर में बाँहरी बजाऊँ।

( 4 )

उद्दे नाद के जो कण ऊतर, वे बन गये खितारे, जो नीचे रह गये, कहीं हैं फूल, कहीं धंगारे। मंत्रि अवर कभी बंधी के धीतल गंगानल है, कभी माण तक छल्ल उने हैं एवडे हालहर है। धीतलता भीकर प्रशाह है कैसे हृदय जुसर्ज ! सान, तान फग स्पाल, कि द्वारा पर में बॉस्टरी बगर्ज !

( 0 )

यह बोंबुरी बबी, मणु के छोते भूटे मणुवन में, यह बोंबुरी बजी, हरियाओ दोड़ गई कानन में। यह बोंबुरी बजी, प्रत्यागत हुए विश्य गगन छे, यह बोंबुरी बजी, सदस्मर विश्व चटने लगा स्वन से। अमृत-सरोबर में थो-मो तेरा भी जहर दहाऊँ है तान, तान भण न्याट, कि तुस पर मैं बोंबुरी बजाऊँ।

( 2 )

यह बॉह्सी बजी, पनपट पर काहिन्दी के तट में,
यह बॉह्सी बजी सुर्दी के आतन पर मरघट में।
वजी निधा के बीच आहुआयित केशों के तम में,
बनी सूर्य के साथ यही बॉह्सी रक्त-कर्रम में।
काहिन्पदर में मिने हुए विश्व को पीमूप बनार्क,
सान, रान फल स्थान, कि हुस पर में बॉह्सी-बजार्क।

# ( 9 )

रूँक, टूँक विष स्पर, उगर, जिवता हो कहर हृदय में , यह बंधी निर्मात बकेगी सदा स्थानि की स्पर्मी । पहचाने किस तरह मता तृ नित विष का मतवाला , मैं हूँ साँची की पीठों पर कुम्म स्पर्म वादा । विपदह से चल निकल, फूल से तेरा लग समार्के , तान, तान फ्याल्याल, कि तुझ पर मैं बॉस्ट्री बनार्के । (१०)

ओ एंडा के ब्याड ! देख मत मेरे स्थाम बदन की , बहु:भवा भवण कर बंधी के भीतर के स्वन की ! बिसने दिया हुसे बिप उटने मुसकी गान दिया है , र्रूषों हुसे उटीने मुसकी भी आमिमान दिया है ! इस आधिय के लिए मान्य पर क्यों न अधिक इत्तरार्ज !

इस आधिष के स्टिप् मान्य पर स्वी न अधिक इतरार्जे ! तान, तान फण स्थाल, कि द्वस पर मैं बॉसुरी बनार्जे !

#### ( ११ )

विषयारी । मत डोट, कि मेरा आठन बहुत वड़ा है, इन्म आज क्षुका में मी सोंगे से बहुत बढ़ा है। आया हूँ बॉहुरी बीच टडार टिमे बन गण का, फ्यापर तेरे सरहाहुआ हूँ भार टिमे विभुवन का ।

> रदा, रदा नाविका, रूप्त में मुक्ति-सूत्र पहनाऊँ, तान, तान प्रण स्यात, कि द्वस पर में बॉबुरी रज्ञ हैं।

रसवर्ता मुके सनुत्र का श्रेय ! धर्म का दीरक, दया का दीय , कब कनेगा, कब कटेगा, विश्व में मगवान ! कर कुकोमक कोति के धर्मार्यक्त— हो, उसक होंगे बडी-मूली रका के प्राप्त ! है बहुत दरही धरित्री पर समृत की धार , पर, नहीं अर तक दुर्गतक हो तका हंगार !

मोग-हिप्सा थात्र भी कहरा रही उद्दाम, बह रही अस्हाय नर की भावना निकास : भीष्म हो अयवा युविधिर, याकि हो भगवान , बद्ध हो कि अहोक. गाँधी हो कि ईस महान : सिर द्वका सबको, समीको भेष्ठ निज से मान , सात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान दग्प कर पर को, स्वयं भी मोगता दुल-दाइ, का रहा मानव चला अब भी पुरानी राह I अपहरण द्योपण वही, जुन्सित वही अभियान , खोजना चढ दसरों के भरम पर उत्थान ; बीड से मुद्देश न सकता आपसी व्यवहार . दीहना रहरह उठा उत्पाद की तकवार है . होह से अब भी वही अनुसत्त . प्राण में अब भी बही ऊर्कार भरता नाग l पर्वेषम सा आंज का जीवन नहीं हाचार . था लकी है दर द्वापर से बहुत संसार; यह समय विश्वान का. सर भाँति पूर्ण, समर्थ : ख न गये हैं गट संस्ति के अभित ग्रह अर्थ। चीरता तम को. सँमाने बृद्धि की पतवार, था गया है ज्योति की सबभित्र में संसार । थाज की दुनिया विचित्र, भवीन : प्रकृति पर सर्वेत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बँधे नर के करों में बारि, विदात, भाष, हक्म पर चढता-उतरता है पवन का ताप । हैं नहीं बाकी कहीं व्यवधान . कॉंच सकता नर सरित्, गिन्दिं सन्धु, एक दमान । बीच पर आदेश कर अवदार्य , प्रकृति के सद तत्व करते हैं मन ह के कार्य :

मानते हैं हुसा मानव का महा बद्देश . और करता शब्दगण सम्बर बान सन्देश ! सन्य नर की मूटि में विकराड़ है सिस्टते ला रहे प्रत्येक सप दिकाल । यह प्रगति निस्तीम ! नर का यह अपूर्व विकास ! चरप-तट भगोट! मुद्दी में निसिष्ट आहारा! किन्त है बढ़ता गया मन्तिम्ब ही निःशेष . हर कर पीछे गया है रह हृदय का देश। नर मनाता नित्य नृतन हृद्धिका त्योहार. प्राप में करते दस्तो हो देवता चीकार । चाडिए उनको न केवल ज्ञान . देवता है माँगते कुछ स्तेह, कुछ वहिदान : सोम-सी कोई महायम चीव तान पारुत सो उठे मन में पतीब-पतीत : प्राप के शहरे कितिन में पूछ कुछ सूक्रमार : द्यान के मह में सुक्रोमन मावना की घार : चौँदनी की समिन, कुछ मोर की सुस्कान ; नींद में भूछी दुई बहुवी नदी का गान : रंग में धटता हुआ सिहती-कटी का राज: पित्रों पर गूँबतो द्रुष्ठ ओह की शाकाब: थाँसुओं में दर्द की गन्ती इई तसीर, फूछ की, रह में बनो-मींगो हुई, बेबीर ! घुम, कोलाहरू, यकावट, घुरू के उस पार . द्यीत कह से पूर्व कोई मन्द्रगामी घार: कुछ के नीचे दहाँ मन को मिछे विभास . स्मादमी काटे तहाँ हुउ लुट्टियाँ, हुछ शाम ; क्म-मंद्रुष्ठ लोक-बीवन के समय कुछ रीन . हो दरौँ पर देठ नर दुछ पछ स्वर्ध में सीत--

फ़ब्र-सा एकान्त में उर लोबने के हैत. द्याम को दिन की कमाई सोटने के देव। ले चकी सख-भाग समस्ति से अधिक है देह . देवता है भाँगते सन के लिए लग्न गेड़ी हाय रे भानव. नियति का दास ! हाय रे मनुषत्र, अपना आप ही उपहास ! मकृति की मुच्छन्नता की जीत . सिन्ध से आकाश तक सबको किये भयभीत : सिष्टिको निजविक्त से करता हुआ। परिमेय . चीरता परमाण की सचा असीम, अजेप . बद्धि के प्रमान में उदता हुआ असहाय . स्तारहात किस टिशाकी ओर को निस्पाय है ष्टरय स्या दिल्हेश्य स्या देश्या अर्थे र यह नहीं यदि जात तो विज्ञान का असब्यर्थी। सुन रहा आकाश चढ शह-तारको का नाद : एक छोटी बात ही पहतीन तुसको याद। एक होटी. एक सीधी बात . विश्व में आई हुई है बासना की शत ! वासना की यामिनी, जिसके तिमिर से हार, हो रहा अर भारत धराता आप ही आहार : बुद्धि में नम की सुरमि, तन में कथिर की कीच, यह बचन से देवता. पर. कर्म से पशुनीची यह मनुज ,

लिएका गाम में जा रहा दे थान , कॉपते निषक्ते करों को देख कर परमाणु ! खोळ्डर अपना इदय गिरि शिन्यु, भू, आकाश है हमा जिसको चुके निज गुहातम इतिहास !-खुल गये परदे, रहा अब क्या यहाँ जरेग !' किन्त. नरको चाहिए नित किप्न कुछ दुर्जेय: सोचने को और करने को नया संवर्ष. , जध्य जय का क्षेत्र. पाने को नया उत्कर्षी पर, घरा सपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वाद-विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन : एक छा इसामकक यह भूमि-मण्डल गोल . मानवों ने पद लिये सब पष्ट जिसके खोल ! किन्तु, नर-प्रशा खदा गरितशालिनी, उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं इक एक पल विशास 1 यह परीक्षित भूमि. यह पोथी पठित. प्राचीन मोचने को दे जमे अब बात कीन नवीन ! यह लघुप्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीर्ण, चाडिए नरको नया कछ और लग विस्तीर्ण। घट रही नर-बद्धिकी है साँस : चाहती वह कुछ बढ़ा जग, बछ बढ़ा आकाश ! यह मनुत, जिसके लिए लघु हो रहा भूगोल . अपर-प्रइ-जय की तथा जिसमें उठी है बोछ। यह मनज विज्ञान में निष्णात . जो करेगा स्यात, महरू और विध से बात । यह मनुज, ब्रह्माण्ड का सबसे सुरम्य प्रकाश , कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश । यह मनन, जिसकी शिखा उद्याम -कर रहे जिसको धराचर मक्तियुक्त प्रणाम । यह मनुज, जो सुष्टिका ग्रद्धार। शान का, विशान का, आलोक का 'आगार । पर, एको सुन तो सुनो, मंगळ-प्रगत के लोग ! तुम्हें छूने को रहा को जीव कर उद्योग-यह अभी पशु है; निरा पशु, हिंख, रक्त-पिपासु .

बद्धि उसको दानवी है स्वल की जिलास । कद्रकता उसमें किसी का जब कमी अभिमान . पॅकने हमते समी, हो मच, मृत्य-विपाण ! यह मनुज हानी, श्वाटी जुनक्रों से हीन-हो, किया करता अनेको वर कर्म महीन। देह ही सहती नहीं हैं, जुसते मन प्राण साथ होते द्वंस में इसके बटा विज्ञान | इस मनुज के हाथ में विशान के भी पूछ , बज़ होकर छटते शुम वर्ग अपना भूछ। यह मन्ज, सो ज्ञान का आगार। यह मन्त्र, सो सृष्टि का श्रृंगार 1 नाम सुन भूटो नहीं, सोचो-विचारो कृत्य ! यह मन्ज, सहार-हेवी, वासना का भूता। छद्म इसकी कल्पना, पापण्ड इसका ज्ञान , यह मनुष्य, मनुष्यता का धोरतम अपमान I 'दयोम से पाताल तक सर बुछ इसे है होय", पर, न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय ! श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत । थ्रेय मानव की शासीसित सानवों से प्रीति : एक नर से दुसरे के बीच का व्यवधान सोह दे जो. यस वही ज्ञानी, वही विद्वान त और मानव भी वही।

जो जीव बुद्ध-अधीर तोहता लणु ही, न इध व्यवधान का प्राचीर १ वह नहीं मानव: मतुक से उप्त, लुद्ध या भिना । वित्र प्राणी है किसी लशत प्रद का छिन्न । स्यात, महुक या धानियर लोक का अवदान , अवतयी करता स्टा अपने प्रहों का स्यान । रक्षती भूके मनुजका धेय, यह नहीं विज्ञान, विचा बुद्धि यह आग्नेह ; विश्व दाहक, मृत्यु-वाहक, सुष्टि का सताप , भ्रान्त प्रयापर अन्त्र बढते शास का अभिशाप । भ्रमत प्रशाका ब्रुक यह इन्द्रजात विचित्र . भेय मानव के न, आविष्कार ये अपवित्र I सावधान मनुष्य, यदि विशान है तलवार, तो इसे दे ऐंक, तज्ञ कर मोइ, स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तृशिशु अभी अज्ञान : फूल-कॉॅंटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तु नहीं ले शाय में तहवार. काट रेगा अङ्ग, तीखी है बढी यह घार। रक्षवती भूके मनुज का यह नहीं विद्यान कट, आग्नेय। शेय उसका, प्राण में बहुती प्रणय की वायु, मानवों के हेत अपित मानवों की आयू । थेय उसका ऑ<u>स</u>ओं की धार, थेय उसका. भग्न वीणा की अधीर प्रकार । दिव्य भावों के जगत में जागरण का गान. सानवीं का श्रेय, आत्मा का किरण अभियान। यजन, अर्पण, आत्मसुख का त्याग .

भ्रेय मानव का, तपस्या की दहकती आग । बुद्धि-मन्यन से विनिगत श्रेय वह नवनीत— को करे नर के हृदय को स्निष्क, सीम्य, पुनीत । भ्रेय वह विश्वान का वरदान .

हो सुरुभ सबको सहज जिसका कविर अवदान । भेष वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, दो सके जिससे प्रकृति सबके सुर्खों का भार।

#### रामघारीसिंह 'दिनकरं'

मनुत्र के श्रम के अपस्यय की प्रधा दक जाय . एख-समृद्धि-विधान में नर के प्रकृति श्वक जाय ! थेय होगा मनज का समता विधायक ज्ञान . स्नेह-विञ्चित-स्याय पर नव विदव का निर्माण । एक नर में अन्य का निःशंक, इट विश्वास , धर्मेंद्रीत मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास---सभर, द्योषण, हास की विरुदावली से हीन . पप्त जिसका एक भी होगान दक्ष मधीन। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कीय, छल इता होगा सभी नर का जहाँ सन्तोप । यह की इवर मीति से हो मक . जब कि होगी सत्य ही अस्था सुधारे युक्त । श्रेय होगा सुष्ठ विकसित मनुज का यह काल . सव नहीं होगी धरा नर के रुधिर है छाछ। भेंय होगा धर्म का आहोक यह निर्वेत्व . सन्त जोदेगा सन्त से जद अधित सम्बन्ध। साम्य की वह रहिम स्निग्व, उदार, कव खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में मगवान ! क्ष सकोमल ज्योति से अभिधिक--हो. सरस होंगे जली-सखी रसा के प्राण !

# हरवंशराय 'बच्चन'

पगध्वति

( १ )

पहचानी वह पगध्वनि मेरी , वह पगध्वनि मेरी पहचानी !

नन्दन वन में उगनेवाकी भेंड्दी जिन स्तर्वों की लाली बनकर भ पर आई. आली !

में उन तलवों से चिर परिचित , में उन तलवों का चिर शानी ! वह पगध्वनि मेरी पहचानी !

(२) ऊपा छे अपनी अदणाई, के कर किरणी की चतुराई,

हे कर किरणों की चतुराई, जिनमें जावक रचने आई,

मैं उन घरणों का चिर प्रेमी, मैं उन घरणों का चिर प्यानी। घइ पमध्वनि मेरी पहचानी! ( २ )

उन मृदु चरणों का चुम्दन कर उत्तर मी हो उठता उर्दर, नुण-किंश्व कुसुमों के जाता भर

प्सदयल मधुवन बन लहराते , यायाण पिस्ट होते पानी ! विह पगस्पनि मेरी पहचानी !

(8)

उन परणीं की मंत्रक उँगली पर नल-नधर्मों की अवली, क्षीयन के पद की स्पोति मली.

> जिसका अवस्वेतन कर जग ने सुख-सुषमा की नगरी जानी है यह प्राप्तिक मेरी पहलानी।

> > (4)

उन पद-पद्मी के प्रभ रजकण का ओजित कर मंत्रित क्षेजन खुकते कृति के चिर क्षेप नयन !

> तम है आकर उर है मिल्ती स्वर्मों की दुनिया '। यह प्रयुक्षित मेरी पहचानी!

> > ( ६ )

उन भुन्दर धरणों का अर्धन करते धाँग् से सिंधु-नयन ! पद-रेखा में उच्छ्व।स पवन

> देखा करता श्रें कत अपनी सीमाग्य सुरेखा कत्याणी। यह पगम्बनि मेरी पहचानी।

उन चल चरणों की कल छम-छम से दी या निकला भाद प्रथम , गति से, मादक तालों का कम ,

> संगीत, जिले सारे जग ने अपने सुख की भाषा मानी। 'यह पगण्यनि मेरी पहचानी।

( ) हो शान्त, जगत के को काहरू ! इक जा, री जीवन की इटचर ! मैंदर पदा सुन छूँदो परु, सन्देश नया जो काई है. यह चारू किसीकी मखानी! वह पगम्बनि मेरी पहचानी है ( 3 ) किसके तमपूर्ण प्रदर भागे ! किसके चिर सोये दिन जागे! सख-खर्ग इका किसके आगे। होगो किसके कंपित कर से इन शभ चरणीं की असवानी है , वह पगम्बनि मेरी पहचानी। ( %) बदता जाता ग्रेंघरू का रव . स्यायह भी हो सकता सम्भव है यह जीवन का अनुभव अभिनव I पदचाप शीव, पद-शाग तीव! स्तागत को उठ, रेकवि मानी ! , वह पगम्बनि मेरी पहचानी ! ( 22 ) ष्वनि पाष्ट चन्नी मेरे आती . . सव अंग श्रिविक, पुरुकित साती . . 'ूर , को, गिरतीं पकके मदमाती, पग को परिरम्भण करने की , . पर, इन सुष बाहों ने ठानी। वह पगम्बनि मेरी पहचानी ! (१२) रव गूँजा मूपर, आवर में, सर में, सरिता में, सागर में, प्रत्येक स्वास में, प्रति स्वर में, किस किसका स्थामप

किस किसका सामय के देखें, मेरे हायों की हैरानो ! यह पराम्यनि मेरो पहचानी !

( १३ )

े ये हूँद २६ प्यति का उद्गाम , सन्त्रीय मुख्य पुत पद निर्मेस , दे ठीर समी जिनकी प्यति सम .

जनका प्यान सम , इनको पनि का यत्र कृषा , अस करना वेवळ नादानी! वड पगध्वनि मेरी पदचानी!

( 88 )

ये कर नम-जड-यड में भटके, आकर भेरे उर पर अटके, जो पा इय में अन्दर घट के.

वे दूँद रहे उनको बाहर ये युग कर मेरे अकानी ! वह पगम्बन्ति मेरी पहचानी !

( 24 )

चर के ही मधुर अमाव चरण बन करने स्मृतिनद पर नर्तन , मुखरित हाता रहता हन-बन

मैं हो इन चरणों में न्पूर, न्पूप व्यक्ति मेरी ही वाणी! वह पमप्वति मेरी पहचानी! इस पार—उस पार

( 8 )

इत पार, बिये, मधु है, द्वम हो , उत्त पार न जाने क्या होगा।

यह चाँद उदित होकर नम में कुछ ताप मिटाता जीवन का , स्रहरा-स्हरा यह द्यालाएँ

स्रा-स्रा यह बाखाएँ कुछ बोक भुटा देतीं मन का ,

कल मुक्तीनेवाकी कल्पियाँ हॅसकर कहती हैं मग्न रही। बुलबुल तक की फ़नगी पर खे

सन्देश सुनाती यीवन का,

द्भम देकर मदिशा के प्याले मेरा मन बहुटा देती हो , उस पार मुझे बहुटाने का उपचार न जाने क्या होगा!

इष्ठ पार, प्रिये, मधु है, द्वम हो , उस्र पार न जाने क्या होगा !

( २ ), '

जग में रह की निद्यों बहती, रहना दो कूँदें पाती है, जीवन की सिडिमिट-ही झाँकी

नयनों के आये आतो हैं, स्वर-ताटमयी बीणा बजती,

मिलती है वह झँकार मुझे, मेरे सुमनों की गन्म कहीं यह बाज उका ले जाती है।

ऐसा सुनता, उस पार, विये, ये साधन भी खिन कार्येगे; सब मानव की चेतनता का साधार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु ई, तुम हो , उस पार म जाने स्या होगा।

( 1)

प्याला है, पर पी पायेंगे, है द्वात नहीं इतना हमकी, इस यार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमकी।

कहनेवाले, पर, कहते हैं, इम कर्मों में स्वाधीन स्टा,

करनेवाकों की यरवशता है ज्ञात किसे, जितनी हमको !

कह तो सकते हैं, कहकर ही कुछ दिल हस्का का लेते हैं; उस पार अमागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा है

इस पार, प्रिये, मधु है, सुम हो , उस पार न जाने स्था होगा !

(8)

कुछ भीन कियायाल ब उसका, उसने पश्चमें कॉर्ट बोये, वै मार, दिये घर कर्न्यायर, को शेरो कर इसने डोये,

महर्गे के स्त्रमें के भीतर जर्जर खँडहर का सत्य भरा ! उर में ऐसी इलचल मरदी, चो रात न इस सुख से सोये!

> स्त तो इस स्पर्ण सीवन मर उस धूर-फठिन को कोस सुके , उस पार निपति का मानव से स्ववहार न साने क्या होगा !

इस पार, शिये, मधु है, हम हो , उस पार म जाने क्या होगा !

( 4 )

धंस्ति के जीवन में, सुभी । वेसी भी घड़ियाँ आयेंगी, जब दिनकर की तमहर किरणें तम के धन्दर छित्र खायेंगी,

जब निज प्रियतम का शब रजनी तम की चादर से टक देगी, सब राब-शिध-पीषित यह पृषिची फितने दिन क्षेर महायेगी है

> जब इस ट्यंन-चोदे लगका शक्तित्व न रहने पायेगा, तथ तेरा-मेरा नन्हा-सा र्ससार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, द्वम हो , उस पार न जाने क्या होगा!

( ६ )

पैता चिर पतझड़ आयेगा, कोयल न चुडुक किर पायेगी, चुल्लुक न अँधेर में गा-गा कीवन की ज्योति जगायेगी, ध्यमणित मृदु-नव पछव के स्वर 'मर-मर'न सुने फिर जारेंगे,

श्रति-अवही किल-दलपर गुझन करने के हेतून आयेगी;

> जद इतनी रहमय ध्वनियों का अवसान, प्रिये, हो जायेगा, तब गुष्क हमारे कण्ठों का उदगार न जाने क्या होगा!

इस पार, प्रिये, मधु है, दुम हो , उस पार न जाने घया होगा।

( ७ ) सुन काळ प्रदेश का गुर गर्जन निर्मीरेणी भूटेगी नर्तन,

निसंर भूलेगा निज 'टल-मरू', सरिवा, अपना 'कल-कल' गायन ,

वह गायक नायक सिन्धु कहीं चुप हो छिप साना चाहेगा !

मुद्दें लोक सदे रह जायेंगे गंघवें, अप्सरा, विजनरगण !

हंगीत सजीव हुआ जिनमें, जब मौन वहीं हो जायने, तब, प्राण, तुम्हारी तन्त्री का जह तार न कार्ने क्या होगा !

इस पार, प्रिये, मधु है, द्वम हो , उस पार न जाने क्या होगा।

(८)
उतरे इन ऑसों के आगे
को हार चमेली ने पहने,
वह जीन रहा, देखी, माले
प्रदुसार कताओं के गहने.

हो दिन में सीची बायेगी क्या की सादी सिंदरी, पद इन्द्रधन्य का कतरंगा पायेगा कितने दिन रहने! बद मूर्तिमधी एचाओं की द्योमा-सुपमा हुट नायेगी. तव कवि के कांस्पत सामी का मगार न जाने क्या होगा ! इस पार, भिये, मध है, द्वम हो , उस वार क काने क्या होशा ! ( 8 ) दम देख नहीं तक माते हैं. तम का सागर व्हराता है, फिरमी उस पार खडाकोई इस सरको सीच बहाता है। में आज चहा. तुम आओगी कळ, परसीं, सद सङ्गी-साधी: इनिया शेवी-घोवी रहती. जिसको जाना है, जाता है। मेरा दो होता मन स्थमग तट पर के डी इककोरों से 1 बद मैं एकाकी पहेंचेंगा र्मेशघार, न जाने क्या होगा 1 रस पार, मिये, सब है, तम हो . उस पार न वाने स्या होगा ! कहते हैं तारे गाते हैं ! करते हैं तारे गाते हैं! सन्नाद्य वसचा पर साया . नम में इमने कान क्याया -

इरवेंशराय 'वरचन' किर भी अंगणित केंद्रों का यह राग नहीं इस सुन शते हैं। चारते हैं तारे बाते हैं! स्वर्गे सना करता पर गाना , पृथ्वी ने तो वस यह जाना . आगणित ओस-कर्णों में तारी के नीरव आँस आते हैं। कारते हैं तारे गावे हैं! क्रपर देव तले मानवराण . नम में दोनों गायन-रोदन . राग सदा अपर को घटता, आँस् नीचे सर आते हैं। कहते हैं तारे गाते हैं। चौंद-धितारो, विस्तर गाओ ! घाँद-शिवारी, मिरुकर गाओ ! आज अध्य है अप्य सिंहे हैं. आज बाँह से बाँह मि**डी** आज इदय से इरम भिने हैं. सन के सन की चाइ मिकी चाँद-सितारो मिलकर गाओ । चाँद-सितारे मिळकर बोले. कितनो बार गगन के नीचे प्रणय-मिळन ब्यापार हमा है. कितनी वार घरा पर प्रेयसि वियतम का अभिशार इसा है। चाँद-सितारे मिककर दोहे !

चाँद-वितारे मिककर कोछे।

X X X X

चाँद स्थितारो, मिककर रोको!
चाँद-वितारो, मिककर रोको!
छोज छाप से अपर अक्या है

शाज बाँह के बाँह सबसा, आज हृदय के हृदय सबसा है, मन के मन की चाह अख्या:

चाँद-सितारो मिलकर रोओ । चाँद-सितारे मिळकर बोले . कितनी बार गमन के नीचे शहरू प्रणय के बन्धन हुटे. कितनी बार घरा के ऊपर प्रेयसि-प्रियतम के प्रण इटे ! न्याँद वितारे मिलकर बोले ! तुम तुफान समम्ह पाओगे १ दुम तुफान समझ पाओंगे ! गीले बादल. पीले रजकण. सुखे पत्ते, दखे तण घन छेकर चलता करता 'हरहर'- इसका गान समझ पाओगे ! <u>त</u>म तुपान समझ पाआगे ! ग्रम भरा यह सन्द पवन था । सहराता इससे मधुवन था . चहसा इसका टूट गया जा स्वम महान, समझ पाओगी ! तुम तुषान समझ पाओरी 🕻 मीह-साराद विश्व कतिकाएँ. जोच-खग्रेट इस्म क्रिकाएँ बाता है अञ्चात दिशा की ! इटा विद्याम, उह जाओंगे ! तम तकान समझ पाआये !

तव रोक न पाना मैं, ऑसू! विषक्ते पीछे पानल होकर मैं दोडा अपने ओवन-मर , -जब मूगजळ में परिवर्तित हो सुसप्र मेरा अरमान हुँखा! तब रोक न पाना मैं ऑसू!

तक रोक्र न पाया मैं औंसा ।

इरबंशराय 'दचवन'

जिसमें अपने प्राणी को भर कर देना चाहा अनर-अमर .

कद विस्मृति के पीछे छिपकर मुसपर वह मेरा गान हँसा ! सब रोक न पाया में आँस !

मेरे पूजन आराधन को,

मेरे सम्पूर्ण समर्पण को ,

जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पापाण हैंसा ! तब रोक न पापा में आँस !

अग्नि पथा अग्नि पथा अग्नि पथा अग्नि पथा अग्नि पथा अग्नि पथा

यृष्ठ ही महे लदे,

हीं धने, ही बद्दे, एक पत्र-छों हभी माँग मत, माँग मत! अधि प्या अधि प्या अधि प्या

> त्न थडेगा कमी! द न यमेगा कमी!

त् न यसना कमाः त्न मुदेगा कसीः !— कर शपय, कर शपयः । अग्निययो अग्नियुषः | अग्नियुषः |

यह महान दृश्य है---

चक रहा मनुष्य है

सम् - स्वेद - रक्त के स्थपम्, स्थपम् । अग्नि प्य! अग्नियां आग्नियां

> ओ बीत गई ; (१) १

को बीत गई हो। बात गई ु बीवन में एक सितारा था ,

माना, बद्देवद प्यारा था , बद्देव गया तो द्वव गया ;

वह दूर गयाता दूर गया; अम्बर के आनन को देखों, कितने इसके तारे हुटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटगये फिर कहाँ मिले; पर बोको टटे दार्गे पर

बोस्रो टूटे तार्री पर कब अम्बर द्योक मनाता है। जो बीत गई सो बाद गई।

( २ )

जीवन में बहुया एक कुतुम , थै उसपर नित्य निजावर तम .

> बह स्खाया तो स्लाया; मधुवन की छाती को देखो,

स्वीं कितनी इसकी कवियाँ, मुर्शीई कितनी चल्डरियाँ, जो स्कीर्ट फिर करों जिली

जो मुक्तीई फिरकक्षों लिली; पर बोडो सुखे फुर्छोपर

> कव मधुदन धोर मचाता है ! जो दीत गई सो बात गई!

( ३ )

कीवन में मधुका प्यालाया, तमने सन-मन टेडालाया.

> वह टूट गया तो टूट गया ; मदिरालय का ऑगन देखो .

कितने व्याखे हिस जाते हैं,

गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कद उठते हैं;

पर बोलो टूटे व्याली पर

कब मदिराट्टय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। (8)

सदु मिटी के हैं बने हुए, मधुबट फुटा ही करते हैं, रुपु जीवन लेकर आये हैं, प्याले दुवा ही करते हैं.

फिर मी मदिरास्य के अन्दर मध के घट हैं. मध्याले हैं .

जो मादकता के मारे हैं, वे मधुद्दा ही करते हैं;

बह कथा पीनेवाला है जिसकी समता घट प्यार्टी पर

को सच्चे मधु से जरुग हुआ कव से

कव रोता है, चिलाता है। जो दीत गई से बाद गई।

## प्राणसन्ध्या झुक्त गई

प्राण सन्स्या द्यक्ष सई सिरि, प्राम, तक पर, उठ रहा है खितिज के ऊपर सिट्री पाँद, मेरा प्यार पहली बार ली द्वम 1

(१)

सूर्यं जब टळने कमा या कह मयाया, भानवो, खुदा हो कि दिन शब जा रहा है, जा रही हैं स्वेद, भम की कृर पटियों, को कमय सुन्दर, सुहाना भारहा है,

छा गई है शान्ति खेतों में, बतों में पर प्रकृति के बख की घडकन बनाया, दूर, अनजानी जगह पर एक एंडी मन्द लेकिन मस्त खर है सारहा है,

औ' बरा की पीन पहली पर विनिद्वित पकः सपते-सासिद्धन का श्रण इसारा. हतेह के कन्धे प्रतीक्षा कर रहे हैं: झक्र जाओ और देखो उस तरफ भी<del>---</del> ग्राण, सन्ध्या शक गई शिरि, ग्राम, तर पर उठ रहा है क्षितिज के उत्पर विदूरी चाँद . भेरा प्यार पहली बार हो दूस । ( 2 ) इस समय हिस्ती नहीं है एक दाली. इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता, बदि प्रणय जागा न होता इस निशा में द्वप्त होती विश्व की सम्पूर्ण सत्ता, वह मरण की नींद होती जह-मर्थंकर और उसका टूटना होता असम्मव प्यार **से संस्कर** सोकर जागता है. इसकिए है प्यार की जग में मइता. इम किसी के द्वाय में साधन बने हैं सुक्षिकी कुछ मॉॅंग पूरी हो रही है, इस नहीं अपराध कोई कर रहे हैं. मत रुजाओं और देखों उस तरफ भी---आण, रजनी मिंच गई नम के भुजों में . यम गया देशीश पर निक्षम कपहरा चाँक् . मेरा प्यार बारम्बार स्रोतम । प्राण, सन्ध्या भक्त गई गिरि, श्राम, तह पर . उठ रहा है क्षितिज के ऊपर सिंद्री चाँद . मेरा प्यार पहली बार को हम ।

क्षे से पश्चिम तलक फैले प्राप्त के जन-परक पर अनुसानत अपने करों है

403

### हरर्षशस्य 'बच्चन'

चाँद सारी रात किखने में कमा या भिमें निष्के स्थित दाई अक्षरों से हो अलंकत आज कुछ नम दूसरा ही कम रहा है, और को जग-नम विदय दक

पट इते, जैसे नया यह मंत्र कोई, इपें करते व्यक्त पुरुक्ति पर, खरी से ;

किन्द्र तृष-तृष ओष छन-छन कह रही है, आगर्द पेठा विदा के झाँसुओं की, यह विधिन्न विद्यन्ता यर कीन चारा, होन कासर और देखो उस सक्ति-

प्राण शका उड़ गई प्रातः पवन में ,

दल रहा है शिविज के नीचे शिथिक तन चाँद , मेरा प्यार ऑतम बार को जम-। प्राण, सन्त्या द्वाक गाँ गिरि, प्राम, तक पर, उठ रहा है शिविज के ऊपर विंदूरी चौंद , मेरा प्यार पहली बार को द्वम।

तुम गा दो

ूर भा दो, मेरा गान अमर हो जाये। युम या दो, मेरा गान अमर हो जाये। मेरे वर्ण न्वर्ण विन्देशक, वर्रण न्वर्ण मरमाये, गुँज गुँककर मिटनेवाले

र्मैंने गीत बनाये; कूफ हो गई हुक गगनकी कोकिल के कण्टीं पर, द्रम गा हो, मेश गान अनर हो जाये!

(२) जब-जब जगने कर रैटेडाये, मैंने कोप छटामा, न्दंक हुआ मैं निज निधि खोकर सगती ने स्या पाया।

मेंट न जिसमें में इन्छ खोऊँ पर द्वम सब इन्छ पाओ , द्वम के को, मेरादान क्षमर हो जाये। द्वम गादो, मेरागान क्षमर हो जाये!

( 1)

सुन्दर और असुन्दर जम में मैंने क्या न सराहा, इतनी मनतामय दुनिया में मैं केवल अनुवाहा:

> देखूँ अद किसकी ककती है आ मुद्रापर व्यक्तियापा, द्वम रख टो, मेरामान अप्तर हो जाये ! द्वम गादी, मेरागान अप्तर हो जाये !

(४) दुस से कोवन बोगाफिर भी धेष अभी दुछ गहता, जीवन की अभितम पदियों में भी तुमसे यह कहता,

> द्वल की एक साँव पर होता है अमस्त्व निकादर, द्वम छूदो, मेरा माण अमर हो बाये! द्वम गादो, मेरा गान अमर हो बाये!

## सोहनहाल द्विवेदी

गीत

यह दुराव ध्या चक्र न धकेगा। चळन धकेगा यह धंकीचन, खुकते मार्वी का संगोपन;

पहचानी मुखकान दुःहारी भूकुटि-भनुष अद छल न सकेगा ! पाकर चन्द्रवदन की छाया , शीतल बने माण औ'काया ;

भव-स्नातप के अगम पन्य में कोई भी दुल खड़न हुकेगा। छाछि! दचो छंट!

शिक्षं रियो छन्द्र।

सधु के समुक्रमु के हीरम के,

यस्त्राव मरे अवनी नम के,

बद्दीवन का दिम पिपठ चले

हो सर्गमरा प्रतिचरण मन्द्र।

असराई में अभिनव परवन ,,

फुकवाई में स्प्रमुग्न कहरव ,

फुकवाई में मधुमय कहरत , नीरव पिक का स्तर गूँत उठे सुमनों में भर आये मरन्द ! शकि! रुखे छन्द !

वन वन में मब-मब पत्र खिलें तर से कदिकारे हिलें मिलें। वह चले मुक्त जीवन मबाह हो सिसिल कही के बन्द-सन्द । अक्टिंश जन्दी

### सोहनटाङ दिवेदी

स्रो हठीडे जाग ! ओ हठीडे जात ! आज पकड़ों वे निराही अस्स्र निराही अस्स्र निराही हाद नहीं वे दिन सुनहरू औं 'उन्न की रात , अन न मधु ऋटा, यह रही पतहरू - भरी - सी बात ;

थाज घूसर ध्वंस में बजता असीम विद्वारा

बजता असीम विद्याग ! ओ हठीले जाग !

हुन्न ग्रमे हैं विमय के वे मध्य मयन प्रदीप , जल रहे हैं आज यह में स्वया के द्याप के द्याप के द्याप दीय ! हुल ग्राया है माल से व्याप के स्वया है माल से व्याप से माल से व्याप सहाग !

ेओ इडोले जाग! आज प्राची में खिटीं किरणे मंदिर दमणीय,

हा रहीं संदेश नव, बेहा बनी कमनीय, आज नव निर्माण का छिड़ने लगा है राग ! ओ हटीले लगा व

युगावतार गांधी चल बढ़े जियर दो इत, मत चल बढ़े कीटि पग उसी ओर , पड़ 'गई जियर मी एक दृष्टि गड़ गये कीटि दग उसी ओर ,

## सोइनकाळ दिवेदी

जिसके जिर पर जिल घरा हाथ उसके सिर-रक्षक कोटि दाय . जिस पर निज मस्तक भ्रका दिया शक गर्थे उसी पर कोटि साथ । हे कोटिचरण, हे कोटिसह ! हे कोटिस्य. हे कोटिनाम ! तुम एकपृति, प्रतिसृति कोटि हे कोटिम सिं. तमकी प्रणाम 1 यग बढ़ा तम्हारी हें भी देख यग इटा ब्राहारी भक्ति देख . तम अचल भेल हायन भूकी सीचते कलापर अभिटरेल। तुम बोल उदे, युग बोल उटा तम मौन दने. यग मौन धना. कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युगकर्म जगा, युगधर्म तना; यग-परिवर्संक, यग - संखापक युग संचालक, हे युगाबार ! यम निर्माता. यग मर्ति । तम्हें युग-युग तक युग का नमस्कार । तम यसमग की रूदियाँ तोड रचते रहते नित नई सुष्टि. उठती नवजीवन की नीवें है नक्षेत्रन की दिश्य - इप्रि। धर्याहंकर के खंडहर पर कर पद - महार. कर भराष्ट्रका मानवता का पावन मन्दिर, निर्माण कर रहे सुजनव्यक्ता

बढते ही जाते दिग्विलयी ! गढते तम अपना रामराज, आत्मादुति के मणिभाणिक से मदते सन्ती का खर्णताज I तम काडचक के रक सने दशनों को कर से पकड सहद . मानव को दानव के मुहें से ष्टा रहे स्त्रीच बाहर बढ बढ़ी पिसती कराइती समती के प्राणी में भरते अमय दान , अधमरे देखते हैं तमको . कित्तने आकर यह किया त्राणी दृद चरण, सुदृह करसंपुट से तम काटचक की चारु रोक. नित महाकाल की छाती पर हिसते करणा के पुष्य इलोक ! केंपता असत्य, केंपती मिथ्या. वर्षरता केंग्रती है यस्थर है मेंपते सिंहासन. राजमुक्ट कॅपते, सिसके आवे भू पर। हैं अस - शस केंद्रित लंदित . सेनार्थे करती ग्रह-प्रयाण! रणमेरी तेरी इजती है. उद्देश है तेस ध्वज निधान ! हे गुग-द्रष्टा, हे गुग-रुष्टा, पदते कैसा यह मोश-मन्त्र ! इस राजवन्त्र के खँडहर में उगवा अभिनव मारत स्वतन्त्र le

## साहमहाछ दिवेदो

#### वासबद्चा

शाज से वहत दिन पहले की कहता हैं शत लब कि स्वर्णयम का खिका था मध्र प्रभात भारत के प्राची में : देश धन-धान्य से पूर्ण था . थे न इस परतन्त्र किसी बन्धन में . क्षाये थे मगल भी न इस देश में थपनी भी संस्कृति अछ्त, पूत पावन-विचारों से अपना था दिवस, और, अपनी थी सभी दात । उसी समय . गौतम के गौरव का. वैभव का . गैंजा था विश्वद गान : गृह-गृह आमन्त्रण-निमन्त्रण तयागत हा था . होता वह घन्य पहेंच नाते थे देव नहाँ ! यों ही, प्रतिशर्षा चहा करती यी दिन-रात . किसके गृह होंगे यह अतिथि आज ! गीतम थे. तदण-अरुण-करुण भी से वरुण-सम कान्तिमान, तेजमान : कितनी ही सुन्दरियाँ, देख देख दिव्य रूप होतीं विवहार शीचरणी में तथागत के। एक दिवस , तिजैन में मधक्रत की सम्प्या में जब कि १ खिल हाठी थी फुल्ड मानती, नताएँ चाह .

गंध-अंध मधुप थे दौड़ रहे चारी ओर सपमा की प्रतिमा . एक तक्ष्णी दिवागना-सी विधि की थनुप रचना-धी सुन्दरी प्रणय अभिडाया-सी . मादक मदिश-सी मोहक इन्द्रधनुष-सी आनत हो व्यरणों में पाणिपल्डव कर संप्रदित . आँखों में जाद-सी फेरती. उन्नत क्रचक्ट्यी को अंचल से टक्ती-सी लजा से खई गुई बनती सिक्रहती-सी बोली बीणा वाणी के 'හැ**तिथि टे**क ! यौवन यह अर्पित पद-पद्म में है. इसको स्वीकार करो . यह म तिरस्कार करो . यौवन यह, रूप यह, जिसे प्राप्त करने को यदी यत्र करते. सपी सपते पंचामि नित्य . यदे वदे चक्रवर्सी मुकुट विसर्वित कर चाहते अधर का दान, चाहते मृतुटि का दान ! तम उर जीतल करो गाट परिस्मण है। गौतम यह देखकर . माया सद छेलकर . चिकत से विश्मित से भ्रमित से, अवाकृते , खगे देखने समी की*ला वासवदत्ता की* . रूपकी. गौवन की . यौयन के आप्रहकी,

## खोइनडाळ द्विवेदी

प्राणीं के कम्पन की. स्हित्त की । बास्त हो बोहे साघ दिवी, क्या कहती हो ! सावधान होके जरा सोची तो करती क्या रै किससे फिर 1 आज मैं अतिथि नहीं बनेंगा इस गृह में। इतना कह द्यान्त चित्त चले गये आर्येपत क्लान्तचित्त. भान्तदेह, भान्त बुद्धि लिये, पर, बेठी रही वासवदस्ता महीन . फ़ट-फ़र रोती रही अपने दर्भाग्य पर . विनय पर. अनुनय पर, आध्रह अनुरोध पर , अपने दुर्वीय पर । जरुते उर-मध्यक में एक या सहारा किन्त . गीतम थे कह गये 'थाऊँगा देवि । फिर . होती जब कमी सम्हें मेरी होड बाट में [\* होती अधीर पीर जर में समेटे सब नयनों में नीर, वासवदत्ता भी शान्त हुई। बीते दिवस मास . बीते पक्ष. वर्ष . बीते यग कितने ! क्षाज वह तक्षी नवीन इद है हो चली . उसका शरीर आज जर्जर है, दुईंट है ,

## सोइनटाङ द्विदेश

कोई नहीं पछता कहाँ रहती है वह ! थाज पृष्टि पृसरित कठिका पड़ी है छिन्न 1 ਸ਼ਿਕ ਵੈੱਸਸੀ ਲਸਿਕ ! खिल्ल चित्त को है नहीं पृत्वता कहीं भी कोई। उड गये मध्य थे. जो कल्कित में मध् देख केसर औं बुंकम देख स्मक्ष्य होकर प्रवृद्ध वदे आते इस ओर सिंचे: तोडकर सम्बन्ध जाति का, कुल का, समाज का , आज नहीं कोई कहीं आता है दिखाई देता । उह गये. वैसव-विसव साणिक-सणि काया-से साया से 1 आज वासवदत्ता प**दो है** अनाथ ! साथ नहीं कोई: उसका शरीर दर्गनियत है अकू-अक्त सह रहा है आज पीप पद्ध गई है . व्याधि उपजी है ऐसी कि, आते नहीं वैद्य भी . मॉर्ज घॅंंगी. उत्प्वंदवास . मूर्न्छत-चीपदी दैवह! इतने ही में द्वार में चक्का छगा जोर से . आयात्यों ही झोंकाएक मळपानल का भी व्याया ऋछ होश वासवदचा के चिच में बोळी बासबदत्ता . , 'कीन !' 'मैं हैं तथागत ! आंज आया हैं अतिवि बन ।

## आरसीयसाद सिंह कि कि श्रोपे मेव

फिर भिर आये :मेच द्वासारी याद लिये | तहप उठी फिर बिजलो एक विवाद लिये | यह प्रश्न द्वासोर बाली सी आई है |

पह बया दुन्हार बाला जा जा का र है। यह हवा दुन्हार दवालें - सी आई है। छटका यह किछके योवन का मधु-प्यादा ! इतनी मसी बो उठा यहाँ हाई है!

> में बैठा हूँ जीवन में उत्माद लिये ! ये बिर आये मेच तकारी याद लिये !

य (घर आय मध द्वारा याद हवर इस बदरों के दिन में चुर के द्वार आई। यरने में मी, बोरो तो, बर्गे ग्रसाई! धूरें को दो—चार पर्झ चूनम में, को देखा ताडण ये ऑक मा आई!

हो, देखो, तत्वण ये आँखें मर आई ! वे गान-गान में कमन और निनाद लिये !

फिर थिर आये मेथ द्वाराधी याद लिये! दुनिया में बरकाव, यहाँ पर जटता! मेरे दिन को कोई निमोई मस्कता! बेहोश बना जो फ्रीन शर्दी स्पृति अपनी, इतना भी मेरा सुख दुमको बना खकता!

में कहाँ तुम्हें हूं हुँगा अपवाद लिये ! ये विर आये मेच तुम्हारी बाद लिये !

मुरहे प्राणों का पुष्प लिला हैं जाते ! प्याधी तुनिया को अमृत क्लिंग हैं जाते ! मैं मृत्र म जाजें निष्हाता तब विषये , अधिन्यभीयानी सार (देखा हैं जाते!

तुम दूर हैंसी अपना चिर-आहाद हिये ! ये रोते हैं मेच तुम्हारी 'बाद हिये !

पद्म मोचरा पुष्य सोचवा दहीता मुहको यदि सवर्णं का सन्दर तन ! मझमें यदि सगन्त्र भी होती. और सोचता यह कचन! बैकी को चिन्ता है, उसको मिला नहीं क्यों कोमल स्वर है और रोचता काहिल. . मैं क्यों इआ न देदी-सा सन्दर ! -सागर शुन्य, इाय क्यों इदना खारा है यह मेरा जल १ सरिताएँ उदिम, हुई क्यों इस न पयोतिधि सी निस्तरु। केवल है सन्तोप पह को, सो करता उत्पन्न कम्रहः यों. इस मरण-शील पांधवी में विसका जीवन पूर्ण-सफट [ स्युता की इच्छा (१) 'तुम्हें चाहिये क्या हे सागर!' भिमो, मुझे ल्युदम करदी: इस अपार महिमा को मेरे एक बुँद बल में मर दो ! एक बुँद जल, जिसको पाकर इतना बटा हआ हैं मैं: एक पूँद सन्छ जिसको लेकर जामें खड़ा हुआ है मैं। निष्फल यह जल-पशि, किसी की विषये कभी न प्यास भिटी.

## ब्यारसीप्रसाद सिद्द

स्रीवित ही जैसे पय्वी पर मृत-सा पदा हुआ है मैं १ किसी तपार्च कण्ड में पहेँचें एक बुँद दन कर-वर दो: शीवन सफल बने यह मेरा. प्रभो, मुझे क्युतम कर दो। (3) 'तम्हें चाहिये क्या हे कानन ! दिव. मझे मधकण कर दो : मेरे भानस का सारा रस एक फड में डी मर दो। एक फूड, जिसका सौरम छे उर में शाज चला हैं मैं। एक फूट, जिसके कारण द्यको पर हाय. पला हैं मैं Î' यह अग्रेष यम-राजि विफड .. विस्तेन किसी का हथा महा: हो-हो हरा श्रीध्म-पावस से सी-सी बार जला है मैं! किसी देवता की पूजा में कमी निवेदित हो-वर दो: मुक्ति-स्राम कर पाये औदन: दैव, मुझे, मधुकण कर दो।' ( 3 ) 'त्राहें चाहिये स्था है अम्बर !' 'नाय, मुझे सीमित करदो : इस अशेष संसाति की मेरे

एक शद्भ बद्ध में भर दी!

## व्यारसीप्रसाद सिद्द

एक सुद्र घट. जिसे गैंवा कर चिर-दिग्झान्त बना हूँ मैं; एक सुद्र घट, समा न सिस्में निर्सरमान्त बना हूँ मैं! अग्निरिश्च बह स्पर्भ, बिरब के किये जहाँ पर स्थान नहीं; महा - सून्य संसार नहीं; महा - सून्य संसार की शिवत मार्ग के स्थाय धन की अन्तर में रक्ष दें—बर दो; क्या आप हा सुर्हें किसीके; नाय. मुझे सीमित कर दो!

## नरेन्द्र दामी

क्षाज के विछुड़े न जाने कब मिछेंगे शाज के विद्यंदे न जाने कह मिलेंगे है श्राज से दो प्रेम-यागी श्रव वियोगी हो - रहेंगे ! शाज के विख्ये न जाने कव मिलेंगे ! सत्य हो यदि. कस्य की भी कस्पना कर बीर बॉर्धे. किन्त कैसे व्यर्थ की आशा हिये यह योग सामें ! जानता है अवत्म इस सम सिल सकेंगे ! आज के विद्यंदेन , जाने। कब मिछेंगे ई आयगा मधुमास फिर भी, आयगी स्यामल घटा घिर . थाँल भर कर देल को अद, मैं न आऊँगा कभी फिर ! प्राण तन से विद्युद्ध कर कैसे मिलेंगे! आज के विख्देन बाने कव मिलेंगे! अवन रोना, व्यर्थ होगा हर घडी ऑस वहाना, आज से अपने वियोगी इदय को इँसना सिखाना , अब न इसने के लिए इस तम मिलेंगे आज के विख्दे न जाने कब मिछेंगे ! आज से इस द्रम गिर्नेगे एक ही नम के सितारे, दर होंगे पर सदा को ज्यों नदी के हो किनारे. सिन्ध-तट पर भीन जो दो भिक्त सर्वेगे ! भाज के विछड़े न जाने कब मिछेंगे ! तर नदी के, मज उर के दो विभागों के सहस्र हैं. चीर जिनको विश्व की गति वह रही है, वे विवश हैं . एक व्यय-इति पर न पध में मिळ सर्वेगे ! आख के बिछड़े न जाने कव मिछेंगे।

यदि मझे उस पार के भी मिलन का विश्वास होता . सत्य बहता हैं. म मैं असहाय या निक्षाय होता . किन्त क्या अब स्वप्न में भी मिछ सर्वेगे है आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे ! आज तक किसका इआ सच स्वप्न जिसने स्वप्न देखा है क्रमा के मृद्रुष्ठ कर से मिटी किसकी भाग्य-रेखा ! अब कहाँ सम्मव कि इस फिर सिल सर्वेगे ! आज के विछ्दे न जाने कद मिलेंगे ? आह, अन्तिम रात वह, बैठी रहीं तम पास मेरे . ग्रीय कन्धे पर घरे धन-कुन्त हों हे गात धेरे, क्षीण स्वर में कहा था, 'अव कव मिलेंगे !' आज • के विखंदे न जाने कव मिलेंगे ! 'कब मिलेंगे !' पछता मैं विश्व से जब विरद्द-कातर . 'सब मिर्लें गे !' गुँजने प्रतिध्वनि निनादित व्योग सागर . 'कब मिलेंगे !' प्रस्त, उत्तर 'कब मिलेंगे !' आज के विछंदेन जाने कद मिलेंगे! मेरी याद

भरायाद् अवतो दुम्हें और भी मेरी यादन व्याती होगी Î

> हरे मरे होंगे वन-उपवन बीत चुके हैं दिन पतसर के , वहाँ याद आते होंगे अब मेरे अधु-हास पळ मर के ;

माज तुम्हारे स्वर में स्वर भर कोयळ गाती होगी I

कटहल, वेल, नीम महके हैं चित्री कामिनी पूछी बाटी , रैंगी खडी डैमड, पकाट को समस्याध की , डाटी-डाटी ; धोने की गुड़भीर कोवनी में छातावी होगी ! गंध रूप-रॅग की यह दुनिया जो अग का एक-पूछ रही है , मुख ककोरों में मादव के सब पिछड़े दुख भूक गई है ; आज को बेसाख नई ठेंबिया गदाती होगी। 'कीन देश के आवेंगे दिय।' हॅंग-हॅंग कहती होगी स्थियों पेर दुग्हें ऑगन में बैठी आगी चीर ज्यात विज्ञकियों :

तुम्हें खीझ, फिर कभी हँची दरवस आजाती होगी। जुम्हें याद है क्या उस दिन की

द्वारें याद है क्या उस दिन की नये कोट के बटन होड़ में हुँस कर, तिये, ड्या दी यी जल वह गुलाब की डाड़ करी! किर इस यादा प्रशास कर, सहस्व में ही से उस में हैं पर पहली! देश में पर ही! इस मन्येट पहली! इस मन्येट पहली! इस मन्येट पहली! इस मन्येट पहली! इस मन्येट पहली में इस मन्येट मी की जा कि इस में विकटती!

रू र-शिस्ता द्रम दुवकी-पतकी दोषक की की-ची सुन्दर ! मैं अनवकार , मैं दुनिवार , मैं तम्हें समेटे हैं सी-ची बोही में, मेरी क्योंदि प्रवार!

आपुरुक गात में मलयवात, र्वे चिर - भिल्नात्र जन्मजात . तम लज्जाघीर धरीर-पाण थर धर कवित वर्षी खर्ण-पात . हें पती व्यापन रात काँपते तम प्रकाश आहि हन मर ! शॉकों के ओक्षत ज्योति-पात्र : तक्ष ग्रस्तित स्वर्णकी श्रीण घार : स्वर्शिक विभृति उत्तरीं भूपर. साकार हुई छुचि निराकार, तुम स्वर्गेङ्गा, मैं गङ्गाघर, उतरो प्रियतर सिर ऑखों पर ! नलकी में झलका अङ्गारक. चेंदी में गुष-उधना तारक. धीतल प्रधान्यका की लग्दों से वसन, दमकती द्वि चम्पक, तम रत-दीप की रूप-शिखा, तन स्वर्ण-प्रभा, कसमित अम्बर ी वंचमी साज हिल रही जीम की डाल मेंदर्गत. कहती रे-बह रही छजीली सीरी घीरी परवय्या । पंचमी आज. है आसमान में चपल प्राण चन्दा . जैसे जा रही दर चाँदी की रुघ चमचम नय्या ! त्रम मुझसे कितनीदर आज. आ रहाध्यान---मिछने को उद उद जाने की कह रहे ग्राण ! जा रहा लिये मधुगंध नीम की गंघवाह. पर भूल गया मुससा ही वह भी कठिन राह ! आया अग जग ऋतुराज आज, तुम दर आज 1 होरे विलयाती रात आज, तुम दर आज ! हो दूर आज, तुम मुसरे कितनी दर आज ! भीके दगते सब साम आज, तुम दर आज !

हिरु रही भीम की डाल मदगति, म्कहती रे--बड रही रूजीसी सीरी घरवया। पचमी आज, है आसमान में चपरपाण चन्दा जैसे जारही दर चाँदी की रूप्य चमचम नय्या ! क्या वहाँ न मन के रोग शोक. दख रोग-शोक है है बहुत दर नक्षत्र छोक, नक्षत्र छोक! क्या वहाँ ज सब दिन विरह मिलन शास्त्रिक पर रहते जैसे छाया प्रकाश या अधुहास-से जीवन भर १ है बहुत दूर नशन-छोक, मक्षत-छोक! नया वहाँ सभी बन बीतराग, स्थिरचित, अशोक । कैसे जानूं, कैसे मानूँ में नदारों की छिपी बात , पर क्षम जम आज उजागर तारीमरी राव ! पत्तमी आज. है आसमान में चपलप्राण चन्दा . जैक्षे जा रही दूर चाँदी की लघु चमचम नय्या ! हिल रही नीम की डाल मदगति, कहती रे-यह रही खजीकी सीरी घीरी प्रस्वय्या !

फागुन की आयी रात

है रैंमा रही बच्दे के बिद्धुदी एक गाय ,
यन मारी हैं, दुखते भी हैं ।
आता ग्रम्नेरी सींह मरकता सरकों पर, चरुता मरहार है
बया वही दर्द उचके भी है!
जा रही किसी घर के चूठे बरतन मरुकर
बदचलन कहारी यकी हुई ,
चौका-वासन सेनाचैनी में बिता चुकी यौबन के दिन
कारनी उसे पर उसर अभी तो पकी हुई !
या दरें कहीं दर डोल क्षांत, पर बहुत दूर
गा रही बस मरमज सन्हों की टोलो ,

कत कार-यान करना सक्को पर नींद कहाँ—
है एक वर्ष में एक बार आती होती !
इस मींग-खान से दूर, बन्द कमेरे में चिन्ता में दूबा
दार्टीनिक एक्टर एकाड़ी ,
है सीच रहा यह जीवन क्या, मैं क्या, मेरी यह आत्मा क्या है
बह कुछ लोजा, उत्तर न मिला, कुछ मी न बचा मय कर बाड़ी !
वह दूर और संसार दूर, सब विश्वञ्चल, सब छाना-छल ,
है बिखुकू परस्तर सुकक रही होनी नियंत लाल्या-काया !
रोमें स्माल, बोटा उच्छ, हिल गई डाल, खोंका कुचा
जो मूँक उठा अब देस स्वयम् अपनी छाया !

व्येष्ट का सध्यात क्यों घेर सकळ संसार, कुंडली मार पडा हो अहि विद्यान , थाशन्त घरा की छाती पर गुमसुम बेठा मध्याह काळ ! मध्याद्ध-काळ च्यों श्रद्धि विद्याल , केन्द्र में सर्वे-शोमिल दिन-मणि से गर्वोन्नत ज्यों भीम भारू ! कर गरक-पान सब दिश्व शान्त . तुप-तद न कहीं भय से हिंडते— -बीवनीग्रक्ति, जैसे परास्त हो महामृत्यु से, पड़ी क्टान्त I अध्यक्ती चिताओं के मसान के ही समान सर्वत्र शान्ति-दिगवी न तनिक विल-मर मी जो ब्यों मीयण भूघर दुर्निवार ! बर रण समाप्त ज्यों समरभूमि--है दूर दूर तक घृटि घूसरित उत्तर का विस्तृत प्रसार ! बद-वेगम के सोते जग को निरचड साती .

धय के रोगी के आखिर दम घुटते दम-सो सब कहीं हुँमस

36

व्याक्ट विधास 1

को गिनी हुई या बची-लुची खाँसे हैं, हैं वे भी दुर्लम . श्रव जगदात्री पर्यावहीन प्रस्तेटप्रस्त वर्षो मृत्यत्रस्त-

रस रस में बिथ हो सया स्थान !

को. महानाश के विजय नाद-सी. मस्मभूत सबको करती. उठती स ज्यों अहि-फ्रकार है सामने-इते मानव-शव-सा नीरव है भव का देह-भार . नीरम-हत होते आहत के क्यों तर्पत कंड से निकल न पाती चीतकार [

मर रहे प्यास से पद्मी-पद्म, पर नहीं रहे अब प्यास सुसाने को अधीर 1

उर वधुन्यराका फट न सका, भूतल पर से पर लोप हो गया कहाँ नीर 1

पहचान न पाओं गे अनको----अपने पेतीं-से खदे हुए हैं रूख गुल ठठरी ऐसे--भीपण-भजन फफकार धार करती है नई खींच सद सत जैसे ! धन-घान्य-पर्णं थी वसन्धरा .

धमनियौ-शिशाओं सी नदियौ-सरिताओं को छ मुखा गई नैमे शतान ।

वह गरज-गरज घूधू करती बहने वाली अहि फूत्कार--लू-इर इर कर इरती चलनी है विश्व-प्राण ! विषमरी भयावह फल्कार-

भीषण बेरहम यपेडी से सबको प्रश्न .

बेवस घरणी की छाती पर चर-अबर समीकी छल्छ-जला नीचे दबोच औं कुट बचल कर मॉल हाड , को, सहसा ठहर गई पठ में ज्यों महाशूल्य में महानाश

का-सा पहास 1

चया जीवन का अवशेष कही !---उपहास कर अवरों पर घर, अपत्रक आँखों में ज्यादा मर , अजगर अब देख रहा है भव ! (देखा सगर्व) सामने पदा-उन्मूल, घृति में मिले पुराने बरगद-सा वर्षे निश्चिक विदेव के पूर्ण पराभव का वैभव ! ( देखा समर्व ) सब ओर रेत-सी सूखी हुई घास देखी . टेला—तहओं में पत्ते भी तो मही रहें ! इरियाली, जो नीलम-प्याली से दलका दी नम ने सूपर . बहनदीरही. बीती बहार के फुलों की तब कौन नहे ! टेखा महार्व : चप बैठ स पाया अब जीवन-मृतप्राय पेड को कोटर से, लो, काँव काँव कर उठा काग !--'बीवन-रारु का चिर-अजर पत्र , उसको न जलाती प्रत्य-ज्वाल , उसको न इसाते प्रलय-सिन्स् . फिर मध्य उसे कैसे करती मध्याद्र-कार्ट के विषयर की विषमरी आग !'--

यों काँव कर बठा काम !

( देला वमर्ष ) ट्रमे-मी एक सींगड़ी है जिड़ के समीय
छपर छाता जुपवार एक मिस्स्ट चमार !

सूला ग्रेसे, ज्या-रोम-रोक की बठिन मार है हुड़ी कमर,
पर गाठे पूँच के छप्पर को छाता जाता मिस्स्ट चमार !
वह भी सँमाठ लेगा जाता की विष-वर्ष का कठिन मार !
पीरे धीरे अब बोत चटा मप्पाह-काट !
टठ गई दुपर्स की वेटा ,
धुक मसा स्प्रैं, धुक गया माट !
टठ गई दुपर्स की वेटा ,
चठ दिया किंगी बोला विषर को आह कराट !

हो चका पराक्रम पूर्ण .

## सरेन्द्र शर्मा

हुआ अब दर्प चूर्ण , शंब बीत चडा मन्याह-काल !

### सॉॅंभ

दूर दूर कनक धृति खुरों से उठती हुई . आती है साँस कजरी गाय-सी रॅभावी हरें! दछदे-सा विख्दा या दिन भर जो धाम प्रान्त . स्याम धेन सम्प्या के आते ही हुआ द्यान्त . हरती है आन्ति साँस, हृदय से लगाती हुई ! सरज का बेटा दिन, घरती की सुता रात . दुस्राती घरती के पुत्रों के यके गात । निद्रा की दया विना कौन निये भूमिजात ! आती है साँस. दीप विस्मृति के जलाती हुई है विस्पृति में अनुक्रमा, बहता में समता है . मोह विना कहाँ यहाँ ज्योति ज्ञान रमता है ! आती है, जाती है, साँस यह विवाती हुई ! गैं लेगी दर कहीं कुंजों में मरण देशु, छायेगी गोपय पर कदणा की कनक रेण . क्षायेगी जीवन की सरुया जब बनी घेत रहस रहस रॅमा रॅमा मिक्त गीत गाती हुई है

# रामेइवर शुक्ल 'अंचल'

मनुहार त चलता

मेरा वद्य चलता मैं बन जाता कीमार्घ्य दुम्हारा ।

होठी पर निर्मात्य अछूता पनकर में छा जाता; अंगों के चंपई देशमी

परदी में सो जाता! ऑसों की सुमेई गुलाबी

चितवन में खो जाता। मेरा वश चलता में बन जाता सौंदर्य तम्हारा।

सन जाता सादस्य छन्हारा । लवतुम सिहर कजाती बनता मैं कानों की लाली;

में काना का लाला; श्राद-समीरण में धनता मैं पलकों की धन-जाली।

में पुरुकों को धन-आला। मैं न छल्कने देता मुसकानों की गोरी प्याली;

मुसकारों की गोरी प्यार्टी; मेरा बद्य चलता में बन जाता को मार्य्य दुम्हारा।

अनर्विषे मोती की शुचिता तन में मर भर देता; खत खत पढते शिथिछ चीर को मस्तक पर कर हेता।

में गति चंचल मंजीरों को अधिक न वजने देता;

मेरा वध चडता में वन जाता र्थमार द्वम्हारा । बाब संधित स्पया से तस नीहारों सी घल चलतीं: भीर-भगी मित बहुनी भी जब सहसे डिल्ड स्वट्वी। जब कार्बट उद्यवस्तर में ਸ਼ਸ਼ ਨਕਸਾਹੋਸੀ ਇਕਰੀ 1 मेरा बडा चलता मैं बन जाता निध्कप द्वमहारा। बनता रग तम्हारा - नमसे विद्यान होता झण भरः सदिर स्मीली गोट तस्त्रारी देवा विरणी से भर। किसी अचीन्हें खर में गाता बन योवन का निर्देशी मेरा बश खलता मैं बन जाता की मार्थ्य कारा छ ।

## चौँद्ती

चौंदनी में आज केवड चौंद की बातें करों। प्रेम की मधुसीड़ के तट पर मिले दम आज फिर, उन वहें आकाध को मरते हुए वारक विधिय, आज ओ मधुचर्षिणी! आये दगों में साम तिर । चौंदनी में आज केवड़ । चौंद की बातें करों। क्या उसी कटिकी तस्त्रारी कि कि प्य भार-धी, कब्रणों से उठ रही सित मन्त्रिता शनकार-सी. कनक देशर के नगीं की ज्योति पारावार - सी I सॉटमी में आज केवड चाँद की बार्ते करो। 🖁 चमक्वे सङ्गमरमर से तन्हारे अङ्ग खुल, हो ग्रंथे क्यों इन्तरों में मोवियाँ. मोवी, मुद्रल, है सम्हारे रूप का साम्राज्य यह अम्बर विप्रत । चाँदमी में आज हेवछ चाँद की बार्ते करो। वैष रहा शैन्दर्य चितवन में तुम्हारी छवि प्रखर. आज द्वम जो भी कहो सङ्गीत - सा होया सपुर, सृष्टि - स्तिर घनसार का तरुबंट चँदोवा तानकर । चौंदनी में आब्रू देवल चाँद की बार्ते करो।

ı

श्रन्तिम भेट अव तक प्रिय । मैं रही तुमारी अव हो गई पराई । रामेडवर जब्द 'अंचर'

मत सो जीवन की सँघियारी भी<sup>3</sup> प्रकाश के दाता: भृष्टा जाता पन्य मुझे स्ता अपना सका जाता। भी शॉसक में तेशी सॉसेंकास्वरभरशाताः मोच रही मैं नदी थान से या है गयी बुझाई ! डोच हो शया प्राणीका सस्य स्रोत--- इदय की वार्ते: मधा सागाण-मादक निदा की वे स्वाधी शर्ते। आत शिविक वारी के बन्धन चम्बन मंत्र न गाते : लगता यो प्राणेश ! मधे मैं उमडो—बरस न पाई। मैं पतशह के किन बाटकों की दुख मरी प्रमाती: जो मधुऋत का स्वप्न मिटाकर स्वय नहीं मिद्र पाती। पर शोहों के इकतारे सी केंपती प्रेरो छाती: में अपनी आत्मा की अर्घी लिये चकी मुहाँई। श्रश्चमताकी विवश चेतना मुख्ये प्रतिधण कहती : कैसे दुचले मन से तू र्खंडित तृष्णार्थे सहती।

कर्मतरी त कैसे बाडव-राह हिये यो बहती: जब तेरे जीवन की मरिता ससी मद की नाई। स्राता तम असीम हो —सीमित मेरी विद्रल गाँहैं। था न सर्वेगी तुम तक — मेरी स्ट हो गई गई। अब दुम विक की खर लहरी में सनना मेरी चार्डे: छटी कपोती के कन्दन में ख्य भव तस्पाई**।** ओ जीवन के साथी । मैं क्या टेस्व इही थी सपनाः हॅमती निर्देष नियति रोकती--कह न किसीको अपना। धमसा रहा द:ख--जीवन में एक मंत्र ही लपनाः रहे भीन से उत्तर मेरे क्षीपक की अस्पाई।

## जब नींद नहीं आती होगी !

क्या द्वम भी सुवि से मके प्राण के मुझ-सी अबुकाती होगी | जब नींद नहीं आती होगी |

दिन भर के कार्य भार के थक जाता होगा ज्हीन्छा तन , भ्रम के जुम्हरा कारा होगा पहु कोकावेटीन्छा आगन । टेकर तन मन की भाग्ति पडी होगी जब शैया पर पंजल , किछ मर्मनेदना के करन करता होगा प्रति रोम विकल । काँखों के अम्बर से बीरे से ओस दुरुक जाती होगी। जैसे घर में दीवक न जड़े के वैसा अम्बकार तन में, अमराई में बोड़े न विकों के वैसा अम्बकार तन में, अमराई में बोड़े न विकों के विदा सुनावन मन में, सापी की हूब रही नीका जो सकता देखता हो तह पर—उन्हर्शनी किये विवचशत दुम रहन ह जटती होगी कातर में दूम जाय रही होगी पर जैसे दुनिया से आति होगी। ही उठक उठी मस्पर में कही रात अवया ज्यों अमजाने, असा होगा वैसा ही मयकारी उजहावन दिस्हाने, जीवन का स्थना दूर सथा—एस अस्तानों का स्ट्रार, अब होप नहीं होगी आतमा की सुन्य कराई जीवन मर। बया सोच यही दुम यिन्ताहुक अपने से पर बाती होगी।

# शास्त्री सम्ध्या

पतन-पृरित कर विद्रीणीं मरण उस्केंडित विभा के । 
इस अवाधित कारु-कम में
जो प्रत्य हित नम्, सुनिदिचत, सहज दुर्दम
क्या करोगी शोक कर—अंतिम व्याप के गीत गा
मेपराक्री में दफन होती अविध्या पीतिमा के
स्पें किरणीं की करण अतिम निमा के
सान्ध्य गीतों में दुम्हारे उचरित हो तरण आधा
जागती जो अर्थ निश्चि की प्राण प्रित सलक्षियों में
है निहित रहवी कि जिसमें नवल उत्पा की पिपासा।
यदि मार्था है नीति कमीन्दीलित
सेत संगीनिता मी बेदना रीजत—स्वप्नसिचित
देख संगिति । सान्ध्य नम में फैल कर लेटी
रोगिणी सी करान्य और विवर्ण
जर्जीरत, कृश यह दुँखारी उससी स-स्या।

### यह फागुन की रात

यह फागुन की रात और मैं विकल पड़ा मन मारे हे मेरे गीत बन सबे रोदन, हैं ही स्वया का भानी; द्वमें दिव हैं विवास के स्वया का भानी; द्वमें दिव हैं दिव पर बीमुख याद दुम्हारी आती, मन के मूरे पुँचक में जो सिर पुनती, मैं डाती है तह देव सिक सबता, समारा क्यों परवाता; मेरे सिक सबता, समारा क्यों परवाता; मेरे सिक सबता स्वया परवाता; मेरे सिक सबता स्वया परवाता;

मेरे द्वानहीं प्याप्त सृषित सन मेरा है लगका कितना सुनक्षान बनेदा! बहर बस्ट रही स्वक्षेत्री को कोना नाम के कारकार, बैठे सुपमा के सब्जी का पूट पढ़ा रह भूपर; भरा विरह का किन्यु की व में,

### शामेदवर शुक्ल अंचल'

चन्द्र-स्वाड-सीदीय रही द्वम उस तट । प्राणी का केकी द्वारें पुकारें । यह फागुन की सत और मैं विकल पड़ा मन मारे । (२)

र्मुमी पड़ी यौदन के शिक्तों में दरुन की माया; हें ग्रुहाग की शत, परा ने दुरुहिन का मन पाया। दूवी जाती सृष्टि तर्रांगत कस्त्री के मद में, ह्य दुम्हारे नवर्जनों का विनित्त सुषा-जबद में। हमने भी साबी होशो ऐसी केंदियारी पोली, मसु-मुंजित होडों ने होगी नवल मायुरी पोली म

चमकरहा मन चम चम चाँदी की बेला-सा ,

होगा कवरी में नव-कळियों का मेळा-छा । इस्तों के मर्मेर-छा ऑलों का -श्राकाश दुम्हारा काम रहा होगा देश उसमें मेरी सुधि का सारा । पैकन याती .

अबर रेख विमरी-विमरी-वी रह जाती-जिया रही मुख मधु-वयार ओवी के धन में
किस विधाद के मारे हैं

ाकस । वयाद के मार : यह फागुन की राज और मैं विकल पढ़ा सन सारे ! •

( र )
क्रिस पर करदे रात मिलन का सुल न्यंगार मिलावर ।
उट-उद बहुते सीरम का मन क्रे कहाँ धरमाकर ।
द्वम न दिशों तो जिसकी राह निद्दारे पंत स्काये ।
दूलों की रज-केश्वर किन चरणों है लिपट कजाये ।
यह चटना-स्वोदार समीका, देवल एक न मेरा,
ऋतुओं की ऋतुने भी जब खोया उदलास न पेरा।

गुंजित पंख मधुप के आज कटेहें, कोकिट के स्वर जैसे आज फटेहें।

## रामेदवर शुक्छ 'अंचळ'

हिस सुन्दरता से प्रसिक्त हो मधु की आत्मा काँपे।

किन नमनी को कनक-कार से रित को ज्योतका हाँ के !

मुक्ते सेर कर अब न बरादते होमा के सन,

हस तरसे-तरसे से मक की बीरानी में

भीप नहीं अब एक तृतिकृण।

अपनी ही तृष्णा से अब ये प्राण स्टरा को हारे।

पद पारान की रात और मैं विकट यहां भन मारे।

## वर्षान्त के बादछ

जा रहे वर्णान्त के बादल . है विखहते वर्ष भर को भील जलनिधि से . सिम्ब कञ्जीतनी निधा की उमियों है , स्तेर-गीतों की कड़ी-सी राग-रंजित कर्मियों से . गगन की ग्रेगार-एजित अध्वराओं से । किस महावस की चले अब न इकते - अब न इकते ये गगनचारी. नींद आंखों में बसी-गति में शिवितता . किस गफा में ठीन डोंगे. सान्ध्य-विद्यों-से यहे दैने लिये भारी । साय इनके जा रहा अगणित विरहिणी-विरहियों का दाह हैं किये धुँठे हृदय पर मौन चिहित . दे रही अनिमेप नपनी से हरित वसुधा विदाई . किस सुदूर निमृत सुदी में पूजिता सुधि की इन्हें फिर याद आई } भर गई आ रिक्त कानों में . किस कमल वन में अनिदित शारदीया की करण पञ्चल स्वाई। का रहे आहोक यप से मन्दर्गात वर्षान्त के बादक। हैं सहिस-प्लावित नदी नद ताळ पोखर .

### रामेरवर शुक्छ 'अं घरु'

वेग-विह्नल सर रहे गिरि स्रोत-निर्सर ,
दे भरे मन के बिदा-कर किरण राजों से नमन ,
देखते श्रंपुरित, स्वन फ़ार खेत ।
छोड़ उत्पुक्त कर्म के नेजों का प्यार ,
छोड़ कर्म पीठ क्यान्तर सहस स्राप्ति अथार ,
खोड़ श्रंपान को कहाँ पहाँ गुरु गहन
शागार वह विश्राम—गुरुष विराम को
जा रहे जितमें चले से धके बन-पग्न से
प्यार श्रष्टों पर लिये किछके मिलन को !
भर जातत में नल्य जीवन ,
जायी शाकाला भरे वर्षान के बारल !

वाहान

### रामेदवर शुक्ट 'अंचर्ड'

कि ही अह ल पिरतम की पूजा के उपकरण न बन कर आज ज्योति में ब्योति मिछा द्वाम बनो क्रॉल के हह बर मूल्य उडी के द्वाराने का जिछ्छे जन-जन पथा पति यह कृषि के जयातों के सम्पाती मिटने आते वे मन्दिर के दीय उन्हें पूजा का याळ राजाना कि ही देवराछी का कर्चन परायर तक पहुँचाला किन्दु द्वार्षे मानव के दुखते दिल में आग लगाना तैजी के नायोग्मुल जा का स्वा क्य दिलाना मनदुन ये कर्चन द्वार्षे देकर दोनों जात मारी महामार्ति की आज द्वारारे वळ पर किये त्यारी ओ महादा के दिंह ! कारवाँ अस्वकार का बदता !! स्रमित्रा क्रमारी 'सिन्हा' कभी कभी तम मिछ जाते हो कभो कभी तम मिळ जाते हो। वय में एक स्योतिनेसानी मिल जाती हैं असा-निशा ने शरद-खाँदनी शतें . हो जाती पतझर में मध सत के सपनों की दो दो बार्ते ताजी हो जातीं हायो में पजा की कलियाँ मुख्साई. इसी खड़ो रह जाती आँस्रों में जो कितनी अपें आई. सार्थंकता अस्तित्व-होन की बन अस्तित्व स्वयं हे आती. मेरी क्षप्रता की गरिमा की मुचि मुझे दर्शन दे जाती. दिशा-कान फिर नहीं भलता र्देश पन्य फिर फिर खेल जाता. मेरे सुखे मद में असत निर्संदन कर दुळ दुल आता, छय, खर, राग-हीन गीवों की टूटी हुई गूज जुड़ जाती, आते आते यकन पर्गोकी चस्दी से पीड़े ग्रह जाती. माध्य एक क्षण का ही, कला काक हुवा अप्राप्य घो जाता ! सारी बढता का चेतनता काप्रवार उठकर घो आता [

## सुमित्राकुभारी 'सिन्**हा**'

बने रहोगे जीवन-निधि में दूर सभीप चन्द्र लेखा है! कभी कभी दुम मिळ जाते हो प्यामें एक ज्योतिरेखा-से।

## क्षुग्हें दी विदाई !

रहा पन्य सुना न कोई घरा का, पर्गो की शिथिन-यति न फिर डगमगाई ।

न अनगिन अधूरी रहीं कामनाएँ, न सीमित छको ही रहीं याचनाएँ.

न सामव द्विका ६८ रहा याचनाए, मृदुल बाँह में मधुमयी मावना की न तद से विकल सान्त्वना किटणटाई, तरहें दी विदाई!

वर्ठी धनसना हो, जड़ित शंखलाएँ खुकी स्वसमद की काठन अमौलाएँ, न फिर फूड-सी एक नर्सी हैंसी में रहस्यान्विता बंबना खिललाई।

क्राई दी विदाई!

न अब प्यार का व्यंग्य प्रसक्ती पुकारे न अब माह के परन गुई की निहारें न बरदान ने प्राण में बाप के किर, मधुर गुरुराई। एक खण को समाई! तम्हें दी किटाई!

हुई अर्थना गति तभी से अविचाहित , रही आरती की शिक्षा भी/ अक्षिमत , स्राम सापना पन्य के बीच करणा, सज्ज लोचनी से न फिर छडडहाई ! हम्हें दी दिटाई !

तुम्हेदी विदाई

\*0

निशानीड़ तजकर भले ही विवश से , कहीं भी रहा मुक्त पन्छी दिवस के ,

श्वितिज की परिवि तक पहुँचकर कहीं द्वम न फिर क्षेट पहना अगर याद आई। दुग्हें दी विदाई!

### मेरे भोर, साँक भत होना।

भेरे मोर, खाँस मद होना। अभी रेडामी पंत्रहियों पर औडत हिंच के मोती-चुम्बन ! धेफाडी के योदन-घन का अभी न पूरा हुआ समर्पता! नींद-मरी अठताई पटकों पर के स्वप्न अमी मत पोना।.

मेरे मोर, साँस मत होना ।

धूटे नयन-वाण किरणों के कियों में गुरगुरी मरी है। मयु मुगन्य की टर्स समेटे बतटी मृदु समीर उत्तरी है। पंछी के नन्दें कर्कों से सरा गुक्त संगीत स्टीना। मेरे मोर, साम को नगा।

भर्षत के सार्वो रंग चमके. विदव रंग गया शत-रागों से !

चुव्यक्त के राज्य राज्य सम्बद्ध स्थान स्य

मेरे मोर, गाँश मत होना ।

मारी मोड़ अमी मन्दिर में पूजा की पावन देका है। टेंडे राज मार्ग पर अमड़ा आभी यात्रियों की मेका है। गूँचा ई मधुमय बंबी से अभी विद्य का कीना कीना। मेरे मार. साँग मत होना।

केंग्रर-पेणु गुलाब महाबर, उपा के बुंकुम मर काई। मधु मरन्द पी पुलक पुलक कर मैं प्रिय को गा रही बपाई। इस उम्मा के मधुर खर्षों में को कुछ पाया उत्ते न खोला।

मेरे मीर, साँस मत होना !

रिहोबित बाहारेयों-ही नत इस हम में बढ़ि जार्जेयों। भिष स्थापत में गोर्कों के यह बन्दनबार हजा हार्जेगों। प्रात-शबर है इस पूटता, हन्या ही पहल्ली है रोना। मेरे मार, जाँह मत होता।

## मुफे नहीं विशाम

मुझे नहीं विभाग, आज गति मेरी है अविराम ! सादी साँस सिन्ध के तट से हो जाती है पार. उठती रात कराइ, अँधेरे से हो एकाकार. दकराती है छडरें तट हे छे अन्तिम उन्माद . किन्त न जाने कीन किया करता मुझसे सम्बाद । किसके प्रेरक आहानों से पूर्ण हुये निशियाम, मुझे नहीं विभाग, आज गति मेरी है अविराम । क्या का उल्लास, साँहा का अलस मदिर अभिसार . पन्छी के कण्ठों से निक्छी गीतों की मधु-धार . किरणों की आभा में सुर्शित हैं बता भए खतु भोर . और सरित की कुल-विवृश्वित उठती भाग्न हिसोर . खींच म पाती है मेरे क्षण आज हुये निष्काम। मुझे नहीं विभाग, आज गति मेरी है अविराम । चित्र पूर्ण है, भूछ गई हैं रेखा का इतिहास . खयं रागिनी बन कर खोया खर का आज विकास हुव चुका है ध्येप ध्यान में, पथ में मिञ्चल-धार, सपनों में अखित्व छटा सो गई नींद भी हार। मुर्च कल्पना में पाया है मैंने बग क्षमिराम . मही नहीं विभाग, आज गति मेरी है अविराम ।

### विद्यावती 'कोफिल'

छनको क्या ये दिखस सुद्दाने १ उनको क्या वे दिखस सुद्दाने । मपुर प्रतीक्षा छण हो उनको जिनके ऑग् पर प्रिय आर्थे , जिनको स्मृति को गिरा मिछो हो वे अपने सुख दुःख सुनार्थे पर किनको बाचा हो गूँगी सुख तिनके हो अन पहिचाने । उनको क्या वे दिवस सुद्दाने । जिनके अन्तस् हो पर्वेच यम बो न चाहने पर मिल पार्थे , उपल-उदाही में महकार्ये

ितन पर नित कम ऋतुर्य आप । दो पर्वत परि मिने कभी तो कहाँ भेंट कर हृदय जुडाने । जनको क्या वे दिवस सुदाने !

बे जो हैं दो नखती से एक अण्ड के दो अण्डज से, रिव शिश से फिरते हैं तम में ज्योति विषद के दो विषदा से।

क्योति पिण्ड के दो पिण्डल हैं । बास पास एक ही गमन में सदा सदा को हैं विद्यानी ।

> उनको क्या वे ।दवह मुहाने ! विग्यु-मना कोई माता के इहित पर ज्यो चलते आये , बिछने बाटक मन के पर्वट---क्षोत मुहुर्त बिना दुल्हाये !

सब शुभ घरिया अन पहिचानी सब सन्तोष अभी अनजाने । उनको स्था वे दिवस सहाने हैं

## केदारनाथ मिश्र

अब सुधि इवास वनी

**दाद सु**विद्वास दनी मैंने मन के भीतर देखा

सुनी एक पड़ी थी रेखा वह पगडी अपने पतझर में चिर मधुमास बनी।

अब मुखि दबास सनी |

आशा और निराद्या कैसी विरह-मिलन की माधा कैसी

हिय की घड़कन शेष दिनों का हद विश्वास बनी । अब सचि श्वास बनी !

कल तक मैं या भूला परिचय पल-भर में ही आज असंधय मेरी सृष्टि श्वस्तारी ऑस्त्री का आकाश बनी ! अब मुखि दवास बनी !

एक किरण-कण बतरा बनकर परतो की मुसकान
एक किरण-कण उतरा बनकर परतो की मुस्कान,
एक किरण-कण सर हैं कितने,
उतने स्त्रम कि तारे जितने,
तम न बटोर एके प्राणों में इतने मृदु-मधु गान!
पाँचीं ताब एक में जारे।
धुका एक वह अपने आरो,
दीका परास की किसीको का कि है मगवान!

### केदारनाथ मिश्र

आता जाता गीत न कोई, नहीं मिक्प, अतीत न कोई, एक एक ही रही काल की घारा में अनजान ! घत सतस किरणों की गीता, मेरी खेंसे परम पुनीता, निरावरण में आया, अब जाता हूँ, को पहचान ! एक किरण-कण उत्तरा बनकर परती की मुस्कान !

## गोंपालसिंह नैपाली

#### भारतमादा

### जय हे भारतमाता ।

जजीरों को सनेन-सनन सुन नवयुग दौड़ा आता , प्राच के सिलमिक ऑगन से मुक्ति-दिवस मुसकाता ।

#### जय हे भारतमाता !

गंता लेकर चली अप्येजक, यमुता लेकर पूछ , सागर छेने चला उमहकर जननी की पद घृति । दीए किये गृंबको पगारी, पद्मा गाती बन्दन , मारतमाता के मन्दिर में आज जनान-पद-पूजन ! जनानि खड़ी आरती ने रही, किये खुले घन केश हमा मृतिती भूमि सिवा की, बुन्देकों का देश ! तर मरीया है कृष्णा का, उमहा अभु नयन में , रतना बहा देश पूरवी पर पड़ा आज येवन में ! जनानी प्रयोग वनी निहार दासी का पद-पूजन बुरा ले गई नींद रहीं के जीयों की कानका । द्वी हुई आवाज उठ रही, क्रन्दन बहुवा जाता , नव-मारत के शान्ति-गयन में अंबड़ उठवा आता।

### जय हे भारतमावा 1

इस स्वर्गीय देश को शोभा इसको कला रही है, नर प्रताप की भूमि सामने इसको बुला रहा है। गोरीशंकर-के गिरिवर के आज नयन में पानी, लोट रही भूपर विल्या को वण्यन-बँधी जवानी । साज रामिपिर कालिटास का आँत के मुँह की हा कवि क्रिकी की पश्चवरों में बच्छ भरत है रोता। भील नीक्षामिर, रसाम स्थाम-जय, गोदावरी सिहरती, कुपले हुए फूल पर जननी चलती महाक करती। मारत के द्रिश्ण में देखों, रूद्धाता है सामर, अभिर आज इन पुण्य देश की रीती रस की मानर। यमुना तट के तह तमाल में कर के पतसद आई, देश दहन की अभि प्रस्क है, कुशुम-करी मुस्साई। उठते हुए तम्क को स्वा स्था मारत देख रहा है, सर्वा करण पूर अपने तत ने । तमा में कर रहा है। आता है दिनमान, तिमिर की धनी आज उहाता, पदे- पदे कारा में बदी मारत नमन जुहाता,

जय है भारत माता।

सागर जननी की दो बाँही पर मणिवनक बना है, आँगन पर संव श्रिय तारों का विमन्द्रीवतान तना है। हिमितरीट डाले मसाक पर महरी है कैलात , नीचे समतल पर, तर मर पर कोटि कोटि का बात । हिम्या में लिख राष्ट्र-हरा का गला का जल सीचे , भूले पूर्णरेत जिलके पर पर सागर नीर उलीचे। जो जलते मर के आतप में वर्ष वर्ष तपता हो। इसमें में हमफड़ो पहन जो मुलि-नाम जलता हो। उसका माम्य लिये हाथों में समण ताकते मौका , हिला न पापा उनको अवतक युगारम्म का सोंका । साग रहे जनगर, वनदी का बन्धन खुळता जाता ,

जय है भारत माता !

दीपक जलतारहारात-भर तन कादिया, प्राणकी वाती, दीपक जलता रहा रात भर,

दुल की पनी बनी जैंबियारी , सुल के टिमटिम दूर खितारे। उठती रही पीर की बदली , मन के पछी उद्गतन होरे . -बची रही प्रिय की ऑलों से

मेरी कृटिया एक किनारे।

मिल्ता रहा स्तेह-रस थाडा,
दीयक जल्ता रहा रात मर,

ą

दुनिया देखी भी अन-देखी,

नगर न जाना, हगर न जानी है

रम न देखा, रूप न देखा,

केवल योगी ही पहजानी,

कोई भी तो साथ नहीं था,

साथी या आँखीं का पानी है

स्नी हगर, खितारे टिम्टम,

पर्या चलता रहा रात मर।

लगणित वारों के प्रशास में मैं अपने पप पर चलताया , भैने देखा, समन-गली में जॉद जितारों की छल्ताया । ऑपो में, तुपानों में भी

प्राण दीन मेरा सकता या, फोई छत्री खेल में मेरी दशा बदलता रहा सत मर। ४

भेरे प्राण पिलम व भूखे,
ये ओंलं दर्धन की प्यासी,
चलतो रहीं पटाएँ काली,
अन्दर में प्रिय की छापा-सी!
दयाम गान से नयन उड़ाये
कवा रहां अन्दर का बासी,

काछे मेवी के दुकड़ों हे चाँद निकलता रहा रात-भर । **छिपने नहीं दिया फर्टी को** फकों के उडते सुवास ने .. रहने नहीं दिया अन-जाना शशिको शशिके मन्द्र इत्य ने । भरमाया जीवन को दर-दर जीवन की ही मधुर आस ने. मझको मेरी ऑलॉ का ही सपना छलता रहा रात-भर। ٤ होती रही रात - मर चुवके ऑल मिचीनी शशि-दादल में , ष्ट्रकते - छिपते रहे छितारे अम्बर के उद्देत आँचल में। बनती - मिटती रहीं स्टब्सिंगें जीवन की यमुना के ब्रूट में ,. मेरे मधर मिकन का धण भी पळ-पळ टळता रहा रात-भर १ w संरज को प्राची में उटकर पश्चिम ओर चटा बाना है: रजनी को इर रोज रात-भर तारक - दीप जड़ा जाना है। फुटों को घूटों में मिलकर जगका दि**छ बहका जाना** है, एक पूँक के डिप, प्राण दत दीप मचहता रहा रात - भर ।

आज तुम चर्छी
[ त्या को ताल घर ]
आज तुम चर्छी
आज तुम चर्छी दहार हो ,
क्यांज तुम चर्छी दहार हो ,
क्यांजीरे, स्व की कर्छी दयार से हिली हुई ,
अज तुम चर्ली ]

१ यह कठोर ध्य और बटन जाय रूप, गटन जाय, दटन जाय फट-धा स्वरूप.

और तुम वर्झी बहार-शी खिली हुई, किशोरि, स्व की कली बवार से हिली हुई, आज तुम वर्ली!

है झुटूर राह चल रही कमीन पर अमन्द मेव - आँह, उठ रही समझ देव - रमाम मेव - माल, उड रहा विमान - सा अनार अम्र - कल, मिट चले निदाय की विदस्य आँग्र ज्वाल, वाल की मन्द्रोर

है कि प्रेमकी हिकोर, उब रहा बयार में महीन बहन छोर, साबनी बहार में किशोरि, सॉबली, आज द्वाम सम्मितिक से सजी हुई, किसी दिनेर के दुलार में मेंजी हुई, आज द्वाम बहरीं। बाट जोहर्ती वहाँ एली - छहेिब्याँ, छंगिनी अधीर आज की नवेटियाँ, जीर यह पिता उदार स्तेह का पनी, द्वम जहाँ कियोरि, रूप - मर्विदा वर्षी, सहम देखते कि उद्देश कहीं दुल्ल, और द्वम हैशी कि जममगा उठी गली, आप द्वम चली बहार - छी खिली हुई, कियोरि, रूप की कही बगर के हिली हुई,

आज द्वम चर्छी।

श्रेण से रही, पुकारता खड़ा मकान,
द्वम कहीं चर्छी कि आज दंग है जहान,
'मन अपीर, चरण घीर,
द्वाके नयन, कके नीर,
अधिक हर्य, तिनक पीर,
फड़फड़ारहा व्यार में महीन चीर,
आज कर्य का विवार,
आज करें के दुस्तर,
आज सेन पुष्प - हार,
कच्च - कस्च द्वार - द्वार.

बित्योँ वहीं | आज तुम चर्डी दहार - सी खिली हुई , , किशोरि, रूप की कली बयार से हिली हुई , आज द्वम चर्डी !

दो प्राण मिळे दो मेघ मिले, बोलै-डोले बरसाकर दो-दो फूळ चलें। भौते को देख उड़े भौ कियों का देख ईंसी किलियों. करवीं की देख निकल हिले. गल्यों को देख दर्शी गलियों । गुदगुदा मधुप को फूटों को , किरणों ने कहा, जवानी छो. मोंकों से विखदे सीके को झरनों ने इहा, रवानी छो। दो फल मिले. खेले होले. बन की डाटी पर छन्न चले। इस जीवन के चौराडे पर दो हट्य मिले मोहे भोहे. र्देची नजरीं चपचाप रहे नीचा नजरी दानों बोले। दनिया ने मुँह विचका विचका कीसा आजाद जवानी की. दनियाने नयनों को देखा देखान नयन के पानी को । दो प्राण मिन्ने, शुमे धूमे दुनिया का दुनिया भूछ चले । तदशाकी जैंकी हातीपा दो पंछी दैठे अनजाने है रोजों का हृदय जवाल चले नीवन के दर्द - भरे गाने . मधुरस तो भौरे पिये चले

मधुना च छिये चल दिवा वन्त्र ।

पतझह आई. हे गई उदा वन वन के सखे पत्र-समन I दो पंछी मिले चमन में, पर चांची में हेकर शह चहे। नदियों में नदियाँ घुळी-मिळी फिर दर सिन्धु की ओर चर्टी, षारों में लेकर ज्वार चर्ली ज्यारी में छैकर भोर चर्ली। श्रचरज से देख जवानी यह दनिया तीरी पर खडी रही . चलनेवाले चल दिये धौर दनिया येचारी पद्यी रही. से गिलस ईसी गढ़ा है हिल्मिल सागर के कुछ चले । इम अमर जवानी छिये चले दनियाने साँगाकेश्वल तन . हम दिल की दौलत सुरा चले दनियाने माँगा केवल घन । तन की रक्षा को गढ़े नियम थन गई नियम दुनिया शानी . घनकी रक्षा में बेचारी दइ गई स्वयम् बनकर पामी 1

धलों में खेले इस जवान

पिर उद्दा-उद्दाकर धळ चले ।

# जानकीवल्लभ गास्त्री

मेरी शिथिस मन्द गति ही क्यों मेरी शियस, मन्द गति ही क्यों, गिरि, बन, सिन्यु-धार मी देखी ।

पीले पत्रों में वसन्त के लाल प्रवालों का दल सोता, काल बद पाषाणों में रहता उज्ज्वल जीवन का सोता,

आँकों का खाराजल ही क्यों, उरका मधुर प्यार भी देखों।

बरसाकर अमा सारा रस निःख हो गई नीरद-माला , बन-वन रंग-रचि मधु-सौरम मर इलियों ने खुद को खो डाला ,

जपर सूनी डाखी ही क्यों , नोचे हर्सकेंग्रार भी देखी !

नम के शूप नपन मर आयें, वो अवनी का वाप महारें, शीवल हो हें हृदय किसीका, वो कोई ले मुझे जलारें, वोने का वयना ही क्यों.

साने का तपना हा क्यां, तुम अपना कण्ठ-हार भी देखी !

विराट-मङ्गीत प्यास तम्हारी कण्ड-कण्ड में -

स्य दुम्हारा नयन - नयन में ! प्राण - पर्तन प्रथम - मद - माते

मेंडुहाते कामना - अनक पर , ऊर्ध्य स्वास से छपट उठाते ,

सुस बाते विश्वास भटल कर , मान-भरा विल-दान ध्यर्थ है ,

उच रूख का पैष घँषा-सा;

#### जानकोवहम शास्त्री

यही सत्य जागरित दिवाका. यही अबग्र जिल जैदा शयन में है ध्यास तम्हारी वण्ठ-कण्ठ में. रूप तम्हारा नयन नयन में। अभिव्यक्ति जीवन है जिसकी. मरण उसी सत्ता की सिक्ट्रन , पावस जिसका दयाम वर्ण है. शरद उसीका उल्वल दर्पण. कैसे दृष्टि उत्स्वती, स्पष्ट सर्ष्ट के ताने - वाने : चित्रपटी की रेख देख पहती-विचित्र वरतन्त्र - वयन में। प्यास तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ में. रूप क्षणाश नहन - मयन में। व्यास किये ह्यावा-पृथिवी की देव, तुम्हारा शुन्दर मन्दिर; जिसके बातायन से सन-सन छन्ती पदन-तर्गे शिर-शिर. सर्यं •चन्द्र छिपते शतन्द्र हैं ज्योतिर्मय अलग्ड-दोपक-से पुजा-अर्घाकी चिर-चर्चा बुख-बुख के बुसुम-च्यन में। ध्यास तुम्हारी वण्ड कण्ड में.

कण्डकण्ड में, रूप तुःहारः नयन-नयन में।

## उपेन्द्रनाथ अइक

द् प जलेगा

शहकार बदता आता है ! घोर गहनतम अंधकार . निर्ममता का निस्तीम ब्वार . हरता थाता धन्न-श्रेषकार है सरक रहा है, भृषर हे काले अजगर-सा . अंच-गुका ऐसा मुहँ पादे घीरे घीरे. पल पळ . धण धण, मझे छीडने । बीइडवन में, मृगशावक ब्यों, देख अदेखां ! नख अपने जपचाप छिपाये . पॉॅंब दबाये. घीरे घीरे. परु पर . खण खण. सरक रहा हो हिंस बधेटा ! या विस्तीर्ण-महस्रद्ध में क्यों , रंप्या-वेटा !

सरक सरक चपचाप निगडने शान्त पधिक को . नद्यान्त पथिक को . बढ़ता है दिशि दिशि से पिर कर श्रमा-निशा के तम का रेखा ! दःसह, दुर्बह, दुर्निवार । बटता आता धन अन्धकार ी बटते आते अन्धकार को देख प्राण दम चप चप महाको देख रही हा 1 देल रही हो---र्व र्राड विका जैसे विरकर . शत्रीरभिमस्व हो जाता है घायड भूगवर I मैं भी सम्पत्त हो बैठा हैं महाकाळ के इस ककाल देह को लेकर ! देख रही हो--दाँत पीसकर . शकि-शेष है , तरुद्ध तक मैं व्यन्तर क घट का स्नेहासव पिला रहा हैं, इस दीपक को अन्यकार से जूस रहा जो ! देख रही हो--मिट मिट कर जीने की मेरी प्रवत्न-साथ की ! देख रही हो वित वल गहरे होते आते तम-अगाध को । औ' कहणाई तम्हारी आँखें अन्त सोचकर . षीडा से भर . चित्री घटा-सी लमद्र पद्दी हैं ! सलि, अपने ये आँस पीछी । युग युग पहले के समान में विकने वाली नहीं प्राण तम क्रीता-दासी ! एक पुरुष के मर जाने पर . सहज्ञ भाव से . अनदेखे अथवा अनजाने अन्य पुरुष की सेवा में रत हो जाती जो 1 नहीं सती तुम पूर्वकाल की संगी के देशवसान पर . परिभ्रष्टावस्था को पहुँचे स्नेह भाव से होकर वेवस , शव उसका गोदी में लेकर . स्विहत चिता पर सो जाती जो ! नहीं प्राण, तुम बन्दिनि अबला ! कर रीति की सञ्चल, सम्बृत जाजीरों में

सकटी शवला १ बाट पुरुष ही के आश्रम की प्रति धण दकती क्षी दिन अमदे पय ही पय में लो जाती लो 1 तम हो समगे. मेरी सहचारि, मेरी मनिणि मेरे कमें-क्षेत्र की संशिति पग से पग. वन्धे से कन्या. सदा मिलाकर चलने वाली है द्वमसे तो यह शाशा है यदि , कर्म क्षेत्र के धर्म-क्षेत्र में थाये माग्य बीर गति मेरे . तो तम मेरे गिरते कर से ध्वजा छीनकर . धाँस पीकर. औठ र्शीचकर , कदम बदाती सैन्य ५कि के पशासे पग. कम्पे से कन्या. सतत (ग्रहाती) बद्दती साओं। सित, अपने ये झाँच पोंछो । धन्यवाद दो थपना शीवन भीने. बडी दीनता से दूस अपनी नित्य हिडाकर .

### उपेन्द्रनाय अवक

```
भोलास कर खामी के जुतों वा चुम्बन ,
कियान सापन !
लमा बहा मैं
स्तान्त्रीय से ।
चाहे लेकर .
अपनादस्र बल.
साये बादक
अरुष ज्ञान के बार बार है
बदता भाता धन-अन्धकार !
सरक रहा है.
भ घर से काले अजगर-सा.
धन्य गफा ऐसा मह फाडे.
मझे छीडने 1
किन्त्र नहीं है मेरे मन में भय का दंशन
किन नहीं है मेरे तन में कम्पन सिहरन !
वडी पराना मेरे स्वर का
ਸਭੀਰ ਰਤੀਰ 1
 वही प्राना
 मेरी बाणी का पैजापन !
 वही प्रराना
 मेरे दीपक का उजना धन !
 नहीं माण .
 में मीन न हुँगा !
 खर मेरा .
 गर्जन मेघों का,
 कदक तहित् की.
 क्रय उन्मच चढे सागर को
 Ψ¢,
```

### षपेन्द्रनाय सदक

मार्थमा ।

जब तक अतिम स्वास झरीर से.

உருகி காறி समरांगण तक पहुँचायेगा ! क्षी वर्ष बदता हाच काल का आहर मेरा गटा मरोदे 1 कर मेरी बीणा छत्त विद्यंत . सतत मलार तारों को तोदे ! महाकाल के . महागते में . चित्र सोने वार्की से मेरा नामा नाहे । तो चाडे थग जग पर छानेशला सेश स्वर सिद्ध जाये. किन्त प्राण वर्षो . –कथाαधाके मसि साग्र को चीर, उदित हो , छातीचढ किरण है तम पर . -कोर्ट शिकाओं के भीने है दवी युगी है . फर निकलती है बवाला वर्गी दवीन रहकर . -भूका बक्ष सोडकर अविचळ फद निकटता कड कड निर्सर [ र्धागिनि, मेरे खर की हुईंर

गुँच उठेगी ! महाकाठ के धन्द्रकार की महाधिटा को मेद, उटेगी ! थी था बा पर छा बादेगी ! मेरे खर को अप्रतिहतता . द्रनिवारता , समरागण तक पहुँचायेगी । स्ति, अपने ये आँस् पोंछो । उसकी दुर्दमता में तम भी अपने स्वर की र्देव भिलाना 1 यह दीपक, बो मैंने शहा, द्रम भी इसर्ने अपने स्वरंका स्तेड बढाना ! समर-भूमि में रत को 'सभी, अपने दुर्दम स्वर से उनको मेरे स्वर की याद दिकाना ! सौ' बद समय तुम्हारा आये , भन्यकार दिशि दिशि से बिर कर, पठ में दुन्हें ठीलना चाहे . इस बाटक को . विस्मित, उत्सुक भौ' उत्मन-सा पास तुम्हारे

### चपेन्द्रनाय अरक

मीन लड़ा जो ,
दीपक देकर ,\*
कानकार के कड़ने के धर भेद बताना !
धमरीवण की यह दिखाना !
दीप जटेगा!
धमरीवण के दीव जटेंगे !
धमरीवण के दीव जटेंगे !

### नगेन्द्र

## प्रेयसि ! ये आसीचक कहते.....

भ्रेम्ना । ये आकायक कहते, सेरी कविता निस्पत् हुई ।
अब भी तो सेर नयनो पः नित ज्या अ मनन्दन करती ।
हायों से कुंदुम याल लिये सन्ध्या हैंत हैत बन्दन करती ।
अब भी रन साई पत्की पर जुन्दन पर जाती सहय-वात ,
सरकत के शत शत दीर जहा नीराश्चन करती महत्त्व रही ।
रिव को ये लजबती किरणे अब भी किल्लक विदेश रही ,
रोने के अराणित बाल दिला मेरे प्राणी को पेर गरी ।
सित-वकना चन्दा को राजी चितवन से बरश ग्रुधा-यार ,

चाँदी की तरल अँगुलियों से झंकत कर जाती सार सार।

अब भी तारों की रहम-कथा, तुमही कहरो, क्या बन्द हुई।
प्रेयित ! ये आलोचक कहते देशी किवता निस्त्य हुई।
सलमल मोती के हार, शरद की पेनोज्यक सर्वे आती!
होटों पर मेप-महार किसे मदमाती सरसात आती!
होटों पर मेप-महार किसे मदमाती सरसात आती!
होटों पर मेप-महार किसे मदमाती स्वक्त-पुल करता,
शतरंगी मदसा दाल, विकल कींगों में योवन-स्ल भेरता।
भीने रखात की चीरों के उलशी विक को काकती मधुर,
कानों में मतु घोलसी, इतकते मुख्य चेतना के नृपुर।
पुली के तन में सल, हाल में पुरिपे-रेल अवशेष आभी,
नव कर और रह, मंग, हार्ग की मन में चाह अधेष आभी।

इत विश्व-प्रिया की माइक छीव ध्या मी क्या कि क्रिया और हुई, प्रेय से । ये आ को चक कहते मेरो कविता निस्पर हुई। भीरनारी । इत संस्ति संध्यका वह सारकमृत विष-मादेरा-सय, निस्तके धीयत पर स्वेड रहे नर के जीवन के स्वी-प्रक्य। वे शक्त बर्जुंगकार खुने-अवस्तुके मरित-मुख के सरोज , इन्जा के बन्मन तोड उमरता बस, निर्मनण-मय उरोज ! मार्टो से काले बेग्र, स्टर्ता वर्गे सरिता पर अन्यकार , यह अतल नयन-बंकिमा देखतो वा प्राणों के आर-पार ! कोरों में हिमति कोरेख ! मधुर वे विज्ञायर सुमका-चर्चित ! मारी तम ! मानव चित्र गीत-कविता द्वारा शत विवि अर्थित ।

बद रहा रूप का ब्वार, इसर योवन को प्याय आगन्द हुई।
प्रेपति! ये आलोचक कहते मेरी कविता निर्मंद हुई।
वीवन कुलमय, पर पाल रहा सुल को उसका विपरीत मात्र।
वितान कुँचा उसका वैमन, उतना हो गहरा है अभाव।
संखित हृदय को परिचि किन्दू विद्योग अभावो की मात्रा,
कञ्चन काया पर चर्टी मृत्यु को अपयो मृर्-मिक्न छात्रा।
राज्-दि मिक्न को ब्वाल, वास्त्राक्ष अनन्त्र सुम दाह,
परिमित जीवन का पान, उसर रच्छाओं का सहब असाह।
कुछ अमैनन्य सुप्तता, स्वन का कार, हुए का अनावार,
उद्धत प्रमण्ड की ठकीर से कुचला मिन्स्र हुए का अनावार,

कविता ने मीलिक स्रोत, कहाँ इनकी धारवत गति वन्द हुई है प्रेयुवि । ये आलोचक कहते मेरी कविता निस्पेद हुई है

श्रीर फिर्मून सबको मिल मो ले प्राणित श्री द्वाम सत जन्मी का मधार ,
मेरे शीवन पर हार्नी देवता का जैले आयोवी दे है
द्वानी जग की विशास कद्भुता को बना दिया मधु, अमृत, साम,
रिद्रा महातक सा सोई द्वादारा प्लावित करता रोग रोग ।
हम अध्यय-महत्रक मृति सपितिनी । सुरूप चेतना को विश्राम,
पाकर ताब निरुष्ट आहमदान मेरी स्थुता है पूर्ण-काम ।
मैं भोग रहा कद्भुतिस प्राण में पाल रहा सुम-मधुर भाव ,
सुख देता रह माधुम, तीवता दान कर रहा है अमाव ।

उर का प्रति स्पंदन मात्र बना, प्रत्येक स्वास-गति छन्द हुई ! प्रेयसि ! ये आलोवक कहते मेरी कविता निस्पंद हुई !! साज का कवि

है ग्रिग्रिर-निया का मध्य प्रहर— निस्तन्त्र, श्रीत-विबद्धित महोन है सारत की मैडी कन्या में सो गया युट से मरा हुआ

अम-स्टान्त जगत का कोटाहर !

सो रही राजधानी अचेत, प्रौदा-सी टेकर

युग-युग से अपना स्वल-रहित पौबन--कितनी चिन्ताएँ टिम्साएँ सुख-दुःख क्रियोचे अन्तर में । सोचे हैं परु कर राज्यमर्थ निष्ठुर पद-यातों से विड्बड , दर अमी अमी सोचे हैं सिज--दैसे मदरायो हो सोचे

में देस रहा हूँ बार किस

रहले का चिर-वेतन प्रशी--उन्नों कॉलों में नींद कहाँ !
उन्ने देखा विजित वैमन ।
जन मीडम के अवगुरत में सित्तमित वारी हे टरो रात
मांगड गोहम पर मुख द्वार जाती मी चरने शिपिन गात ।
नीचे रेशनी शिटाओं पर योजन की मादकता चिन्नी
मद वे चिहन, मचु में हिन्सी, ग्रीरम के जन्म मुस्ताल ।
जन नाजमरी दुन्दरियों के चंडल चरमों को चूम चूम चूम
पुरु जाता या मखनल मुख वे हँ चहुँ व सहो वे चिन्नी कर ह

होठों की टाही में रँग कर निस्सत होते श्रीगार-गीत , चैसे गुडाद से गंच--सगढ़ से घम !

और मद से उफान !

मेरी आंखों में झूक संये इम्मामी के वे मूक इस्य है लक की चक नहरों से उठ कर चव नंगी परिमक की परियों, एहमी छी -हाने बाकी की है हैंच बर देती याँ आसम्त्रण है लो एक में सिरफ संया ऑच्छ , स्वरुक्त तक्यी का अयोब्धन— कट चड़ाल हुआ परस्त मुक्द ।

एकान्त सबन । बैठे योगी, तम के आष्ट्रत समाधि तन कर— दो पूर रहा सुन्दरता को आँखी में काम-शिलाएँ मर । × × × ×

हतने में पर-पर शब्द हुआ , रेजनी का नीरब वध चीर घरीया नम में बादुशन । अन्तर्चेतन में छिपे हुए सब खदे होगए मृतिमान— मोटे हरकों में जिले हुए एवॉ में रण के समाबार ।

शर दूर गया रेशमी तार !

चेतन के वे रशीन खप्त पखों को तोल उद्देनम में , रह गया चितत निस्चन्दळ मन फिर विपल हुए सर आवाहन।

अवहाय, आहं, इस युग का कवि। यह ज्ञस नहीं एकता दुख से। यह भाग नहीं एकता दुख से। यह भूछ नहीं एकता दुख को।

## रामइकवालसिंह 'राकेश'

**द**िक्केश थरताङ साहित्य-सप्टि का श्री' बहिरंग मनोहर . एकस्य इ। रहे अन्य छाया वार्केचल सम्हा मीन हो रहे बार बीन के असर बीन के सःगम . मौन तार अनहद वाणी के सजते थे जो हादम । श्राज न लगते पवन-हिं होला गगन-गफा के भीतर . विक्रि-महरू में दीप न बाती अन्धकार मीघणतर । नील कमल, खंजन, चकोर, शक पिक, दाहिम, विम्दाफल, आज नहीं उपमा बन करते कला प्रदर्शन निष्फल । देख रहा कवि दश्य जगत को जल-साएक नजर से. कामधेन भी प्यास बझावे नद्दी व्याघ्र भी तरसे । देख रहा कवि दोप हिंह से रूप-जगत् को विम्बत . रंक-नपति दोनों के गृह को एकभाव से दीपित।

### रामइकवालसिंह 'राकेश'

वाणी का श्रुक्तर हो रहा वानु-काल का अहन , विज-भूमि का पृष्ठ : छोम घोषण का जीवत दर्शन ( जीवन के प्रारीत्येयन पर हरियावल महराना , जीवन की हस्वीवाटी में बाहि को न्योत बलाना !

#### हिमालय-अभियान

ग्रह की-सी भूल लेकर सिन्धुका गत-उदार . प्यास जिंदित आगस्य की है दीई अफ़ित अपार I बने नविदेता मनुज-दल चले यम के द्वार . जान की विस्तीर्णता का देखने संसार है एक ओर अजेय पर्वतराज का विस्तार, टहरहाती द्वन्य ऊँची वर्फ की दीवार। किन्तु, इपर त्रिशंकु सी निर्देठ पुरुष की साथ, टैवलोक सटेड जाने का प्रयास अराध ! हर कदम पर आपदा गविरद्वता आधात, हर कदम पर मुखर झंकत विकट झंझाबात । हरहराती गुफा - दरियाँ शिददार दरार , वर्ष के दुक्दे नुक्रीले कीलदार पठार। खड मीचे और छिर पर ट्रटती चट्टान , करकराता दौर पडता निगलने तुपान 1 इर कदम पर मृत्युकी धमिल घषकती आँच इर कदम पर प्राण की कुरवित्यों की बॉंच । इँट से कुरवानियों को ज्ञानकी मीनार, खडी करने को चले नर मृत्य का फटकार।

### रामइकवालेसिइ 'राकेश'

विकट प्रतिद्वन्दी हिमालय द्यक्ति का भण्डार,
गुणातीत क्याम्यता का सन्तरी खेट्लार ।
गोन गीरव -दीत झुत्रा उठा
बीणकाय अश्रफ मानव को रहा कलकार ।
शिलाखण्डों की खुनौती अनवस्त झुंकर,
कोमार्यक मर्म-विश्काटक प्रलर खीरकार ।
हर कदम पर मकृति का परिचेश दिव्याकार,
हर कदम पर मकृति का परिचेश दिव्याकार,
हर कदम पर मकृत का परिचेश दिव्याकार,
हर कदम पर मकृत साह की श्रेगार ।
स्वा गर्मोन्तन लिये शिर एचेरेहर विशाव,
हिमाच्छादित ग्रामनुस्त्री चोटियाँ विकाद ।

बढ चले इबिन मलेरी विजन पाटो लॉप , हनभगति व्यक्ति मग में दुगै दुगैम लॉप । जोड तिब्हिम-जोर घी-गर् जोड् कालिग्गेड , भोर् छू को गर करते और सम्पा जोड !र छोड गोछ सील उपनम कालिग्गे सुन्छान , के कुक्व म लग-पड़न घलट दुग्य-सामा ! साझ ग्रक्या के एलोने विविवर्गा फूड , उठे अपर छके नीचे इरित्यर्ण दुक्छ । चौब का वह ममद कानन देवदाक रूलाम , गर्मे के सुकुमार पर्चे, भोज द्रम अभिगम । उदे बाबों को चमहन दृष्टि के आहाम । पहें शवि की घार पर तक्ष पर्यं के आहाम । पमक्षी चपला कड़कती उमल्यो अंगर , गयन-वन में जहाँ करती स्वर-चतुष टकार ।

रे. जोड़ (किया); खप-पा जोड़ ( खप-पूर्वी तिशत, खप-पा-पूर्वी तिमत के वाशिन्दे; खगाठों का किया इका खपाजोड़ ); शी-पार् जोड़ भीक् ' ए बरी की पाटी को पार करते हुए एवरस्ट-खिखर को ओर बढ़ना होता है ।

कर्टी लाही चौपड़ों की लिंघी पन में रेल. जडद अथवा दनी कादिन्दिनीर काही देख I वर्ग सन्दर और परवाछे उनीछे मेघ . करी तन्हें हिमक्यों से बने कुन्तल मेय 1 क्षप्र घने भी अति घने भी छाड़ - पीले भेष . हो। ही संयुक्त होते विलग होते मेघ l कभी वर्गीहे शिक्षर हे उपन उठती भाष . शायमण्डल पर चढावी सपनवा के साप ! क्यी जल-सीकर दिमानी वैश से एक्त , ग्राम में थिर पैल नाते दौहकर सर्वन । धिरे रहते द्रपक पढते घमड मसलधार. परी में या घारियों में शुभ्र विप्रकाशार ! कभी बुद्धर धूँच मन्यर पवन से सन्पृत्त , खर्ण-मृग-से चौकडी मरते उछलते हरा। टोस नीचे और उत्पर दुण्डस्ति धन गोरु, राज्यता का नील शक्तक प्रत्यताता होल। क्षिल पिंगल कैश जीले शिक्स शुण्डाकार . वर रहे दुर्गस्पता का शुन्य में प्रसार ! रोकते गतिवान होने से अहिम पापाण , दरकती पगडण्डियों में कडकते अरमान ! हो रहा दमर बदाना एक हम भी और. नहीं सम्मव अधिक चढ़ना शृंग-जपर और !-सलते मन-प्राण खण्डित पूरु से मुख म्हान , इटब के करिबन्य टीले जिन्न साज-कमान । साँह हेना भी असम्मय पुरुद्धते से प्राण, चौंधियाते नेत्र मस्त्र है एक का सरकान ।

१ कादिमिनी नेयमटा यने जरूरी में उरलन होता है। उनतह मेव पाँच मोल को कवाई तक नेरी या सकते हैं। इनसे कुछ हो नीचे कुछ, उनीके भीर परकोटे नेयों मा स्वान होता है।

जरों के तृणीर से चिनगारियों के तीर, सनसनाकर छूटते, बजती इवा में मीद् बेध सर्पित सौर - मण्डळ दीर्घ बृत्ताकार . धूमकेंद्र निहारिकाएँ निश्विष्ठ वल्याकार l कण्डको मारे गगन में दिग्दिगन्त समेट, बाहुओं में अर्कमण्डल अन्तरिश्च रुपेटी तोड बाधा-बाँच दुर्गम स्टीह दर्ग कठोर. बढे चल को महामानव, ल्ह्य पथ की ओर 1 च्येय के निर्माण में हो सफल जीवन होस , बर्जे दोके और टैकडियाँ पिधलकर मोम। ित्य से भी अधिक सर्वीला दुम्हारा गान . सर्य के उत्पर चमकता तुझ तेरा यान । निस्तित द्योम दराट तेरा और पद पाताल . सघन कब्ब्ल देश कानन बज्रमुज दिगुगल । हास विद्युत् स्वास मास्त शैल देह अलग्ड , नयन दिनमणि १क्त अम्बुधि दाद मृत्य प्रचण्ड । शेष्ट तुसचे नहीं बुक्त भी सनुज जग में अन्य . त्रसी वामन से बने हो विश्व-परुध वरेण्य । त अगस्य अचित्स्य मानव यगपर्यन्त अनन्त . प्राणकेन्द्र खगेन्द्र से भी वैगम्य दलवन्त । शान-गङ्गा के भगीरय अपन-ऋत के लीक. शास्त्रकम्बन्धमान उन्तत मुक्तिदण्ड प्रतीक । यज्ञ-अङ्गी से तुम्हारे यक्ष वक्षण सुरेश , सुजित होते किम्पुरुष गन्धवं किन्सर होध । मेदिनी का पुत्र मेंगल दिव्यज्योति अनुप को अमर मानव, हुम्हारा ही विराट खरूप। पार उत्रे सर्ग कितने प्रलय कितने काल , प्राण के स्थापर तुम्हारे पक्ष कितने सा**छ !** 

मलय मिंहल चोलमण्डल सिन्धु के उस पार . मनुज, तेरी सम्पता का उन्नयन विस्तार 1 सर्य का रथ रोकनेवाला विराट ल्लाट. विन्ध्यतिरिकी मेखलाका भीमकाय कपाटी शक्ति-समता से दुम्हारी संकृत्तित कर आंग. नम्रतासे धक गया या गर्व-ग्रज्ज अभंग ! शीण रम्भायत्र से कर शिशिर-ऋतु-से दीणे. भी हता की क्लेब्य की लिंद भावना को जी जी है। भग कर पग ठोकरों से काल का स्पत्रधान . चढे चल तुओ पहाडी शाहबाल महानी गिरि-शिलर पर अंशुमाली का मुक्ट छविमान . दहकता आदर्श का वह शितिज गरिमावान । गडगडाता बढरहा दक्कन घराका तोड, पवनपंत्री ग्लेशियर वह पर्वती को फोट । गति-विरोधी कण्टकी, लघु चैकही को छीछ , बज़दन्ती सीहणता से पंथ बन्ध्र छीछ। च छ रहे शनि शुक्ष बृक्षिक बृहत् उरकापिण्ड . सुर्रेग पुच्छ र छुन्य छुन्यक गोल पृथिबीपिण्ड । चल रहे पल पहर घण्टा घटा निधि दिन मास . वर्ष युग के यान चलते राश्चिचक प्रकाश I छुदक चलने उपङ्घिषधैकर भैंगर से दूर, रगड-घर्षण से परसार दलित होकर चूर | गहन दैनी घारवाछे पत्थरों के तीर , चोट पहुँचाते कगारी को खुरचते चीर। सिन्धु, ल्ह्से से निस्ता कडिन तट के कुछ , कारता विस्तीर्ण करता अचल जीवन-मूळ। किन्त, मानव टहर जाये उच्च गौरव-स्तूप , खोल कैचल का चढाये बना शलार-कर है

शद चले इविंग मलेशी वर्षका घन छेद. मन्त्र-प्रेरित ब्रह्म-शर-से दर्गदर्गम भेद । कर रहा इंगित जिथर कर्चन्य का अब छोर , धाम सीने में कहेती को बढ़े उस ओर। विस्फृत्तिङ्गत साथ का लेकर महागाण्डीक , भेदने निकले हिमालय हस्य का उदगीय ! चल यहे पर से उड़ाने मसक अण्डकटाइ. या कि जैसे चले रविकी ग्रद्ध लेने याह, <u>सलस अनयक पंख होंगे सार</u> खाक में मिल कर रहेंगे जीत हो या हार ? साधना के ज्वाल में विकराल . वनकसे कन्द्रन दर्नेगे छाछ। चह पढ़े बंबी बजाते काँच . नाधने गिरि-वासकी को बाँच है खिरुखिला उठता हिमालय शिव विनाक-समान . ह्मकता धन छेद उसका गर्ध-गतन गान । हर कदम पर चारता हिम-दन्त अंग-पत्यक्त . हर कदम पर गुँजता प्रतिरोध का सारझ । बद्धता का शिलीमत क्यार. हर कदम पर राशि-राशि द्वपार , यहरता उर-तन्तुओं का तार. दर कदम पर विग्न-क्लेश अपार । पदयताका वज-भुकृष्टि-कुठार , छीइ पर्जी में छिये संहार। कृटिक दाड़ों में चपेट दशर . खरकता प्रतिक्षण निगलने को निवित्न मेमा । गरण की-सी भख लेकर सिन्ध का ग्रांत-उदार . ध्यास उदित अगत्य ही हे दीर्घ अमित अपार ।

बने निविदेता मनुज्ञदल चले यम के द्वार, शान की विस्तीर्णता का टैखने संसार। चल पद्दे इविंग मलेरी दर्प का धन छेद. मन्त्र प्रेरित ब्रह्म शर-से दुर्ग दुर्गम भेद । घल पदे वंशो बजाते कॉंध. नाथने गिरि - बासुकी को बाँघ। साध कैसी ! घन समन को सँघने की साध ! छ। पतहीं की शिलासे जझने की साध ! साघ । बनका तेल जो बलि दीप के जल जाय ! मैघवन में भी गलाबी फल-सी सिळ लाय र स्वप्न कैसा (जो न पादे मिष्ट से कैटाशा ( स्वप्रवैमा (लोन मजर्मे बाँघ ले आ काश ( ललक (जो ले मोमवाती से पिछलती पीर है स्तय जलकर विदेश को दे उपोति तम की चीर है टगन ! जिसमें घषकते ही जेट के गुब्बार ! राज र जिसमें दहकते ही ग्राण के असार रै सनकता छटे समन गाण्डीय के उच्छवास , लगन १ जिसमें बहे लका के पवन उन्छाम। काल कास्त्रिय नाग की कर दी भी विष-जनीर , सो गर्व चिर नींद में वे असतप्राशी बीर । पी गये जो धम विष का स्थाम. तत अमर बलिपधियों को कोटिकोटि प्रणाम है लो न अन्तिम छुणों में भी इए विचलित नेक. सफलता हो या विफलता पर न छोडी टेक 1 सिर छका, ले सुठि सुमन के दार, बन्देना उन पुरुष सिंही की करे संसार। ध्वसा उनके अस्य कण को स्नेह से संतप्त . व्यम्त वेंदी में वरसकर मेच कर दे सिक्त !

### रामइकवालसिह 'राकेश'

खित्रपंती हवा, त् बिल के अमर वे बोल , सनसनती रह सुनावी सुव-सुनों तक डोल । समय के हतिहास पर भी कालिमा जा जाय , पर मधुर बलिदान की यह अमिट लिपि रह जाय ! र

र एसरेस्ट दियाजय की सबसे केंदी चोटी है। यहिन्यक १९२१ रैं० में कर्मल कार्य वर्ष ने सक्तर वहने का मत्त्र किया था, पर सक्क न ही रखें। १९२२ में मिनीक्टर-जगत्त वहन के नेतृत में एक मशीन आरोदि-उन्ह संगिक्त दिया गया। पर इस दल का लेक्टरेन्ट नाटंज मी १८१२६ दुद की कंपाई से अधिक तहीं पहुँच सक्ता। इसके बाद मलेशे और इश्वित व्यरेष्ट की लोग्द लों। पर वे दोनों मी बड़ा के लिट दक्त भी कहों में से सो येशे। १९१३ और १८८ में पूरत्येज और बन्दा- पण- टिक्योन के नेतृत्त में ब्वरेस्ट पर चढ़ने की और देशाई की गई; किन्दु दुर्भायण्य हन्हें भी एकत्या नहीं मिली। कार की बन्दी इताराओं को स्वत्त में लिखी गयी है।

### नर्मदाप्रमाद खरे

गीव तुम्हारे गावी हूँ मै गीत तम्हारे गाती हैं मैं। मीन प्रतीक्षा, सजल नयन ले सान्ध्य-प्रदीप जलारी हैं मैं। एक दिवस अनजाने ही तुम इन प्राणीं से खेल गये हो . युगयुगकी प्यासीओँ लॉ में छविका सिन्ध उद्देल गये हो । आँ सें बहाँ ठहर बाती हैं. एक तम्हें ही पातो हैं मैं। एक झलक में चिर परिचित सी स्राया तर पर छोड गये हो . छायापय में कसम खिलातम जीवन की गीत मोड गये हो। पथ व शेष चरण चिह्नों का चुम-चुम खिल जाती हूँ मैं । माघव की मधु-मायादो पल . इस डाली पर धुल गई है, नन्दन की फुलवारी भी तो इस महयल पर फूल गई है, मत पूछी, इस शून्य-सदन में कैसे दिवस विवाती हूँ मैं। रविरथ पर सम्ध्या-अञ्चल में छिपते से द्रम चले गये हो . विरह मिलन की यग-पटकी में दिपते से तुम चले गये हो। नीरवता को चीर छि तेज पर पग-ध्वनियाँ सुन आती हूँ मैं । गीत दुम्हारे गाली हूँ मैं।

अन्यर को वार्ते क्या जानूँ मैंने घरती के गीत मुने, अन्यर की बार्वे क्या जानूँ हैं घरती ने पहले शेल मुने, घरती पर पहला स्वर पूटा , घरती ने जीवन-दान दिया, घरती पर जीवन मुख स्टा , घरती गाता के शहल में मनतान्य स्तेह दुला मिला , घरती गाता के शहल में मनतान्य स्तेह दुला मिला , घरती ने ऑस् मेले हैं, घरती पर पहला प्यार सिला ,

पूछों ने हुँव मोहकता दो, किन्यों ने मृद्ध मुखकानें दी, मदियों ने मादकता दो, कोकिल ने ममुमय तानें दी, मदियों ने मादकता दो, कोकिल ने ममुमय तानें दी, बहारियों ने मादबाहें दे प्राची की नव स्थात दिया, कोंगें ने कठिन परोक्षा ले जीवन का प्रेरक गीत दिया, कोंने के दिन कब देख सका, चाँदी की रातें व्या वर्षों है सुख्य परती की खाती पर, समूर्यों तेज अजमाता है, नम कामी कम्म पहारों के परती के प्राच कैंगता है,

घरती ने खर्ण विसेश है, नम की सीगार्त क्या जानू !

करों-वोर्ग वे सेका हूँ, घोतल बरावों क्या जान् है दह गये महल, गह गये मुद्दूर, घरतो अब भी मुखकाती है , बॉहर-डिलारे मौन सब्दे, यह घरतो अब भी गाती है , घरतो पर बिठने बराप चले, बिठनों ने रामा-मार्ग है ,

क्वालामुस्तियों भूकाणों ने घरती पर प्रत्य मचाया है, मानव ने मानव के वध के घरती पर खन बहाया है,

घरवी की नीरव भाषा को पर कीन मला पढ़ पाया है, मैंने वो मू के अड़ पढ़े, नम निष की घार्ते क्या ल न्ैं।

# हंसकुमार तिवारी

समरण

तेरी बडो याद आती है।
कजरारे घन-नवन पशारे
रन्द्रपतुत्र की भींद्द खँवारे
कनमुन रिमक्षिम् वी पग-नायल
थी - वी प्राण - ववीदा टेरे

विदुत् विकल कटाल सून्य-सागर में जब नहरें भर लाती तेरे मिलन-विलोचन की मुक्ता की सदी याद आती है।

> एक चूँद जीवन का यानक कर से प्यासा मरता चातक जी भर रहा बरसता बारक होती रही सजहता दाहक

देख में दाय लिये इस दुल का शर्यचन्द्र नम में बर थाता होरे कनक भाल पर कल्ल-निंदी जडी याद साती है।

> राधा के प्रिय मनमोहन-सा ईसता शशि का सम्मोहन आ धेफाळी-सा चू खू पहता सपनों का बैमव टोचन का

विष्टच दुपुर-नयनों में रजनो शवनम के मोती रख देती तेरे म्ल-मर्वक की छूटी मृतु फुळझडी याद आसी है।

> किसी अवतु से सहसा हुकर प्रकृति प्रिया का यौवन सत्तर बरवस फूटों में लिट आता चिर गोपन अन्तरतम बाहर

मैंजराये आमों पर कोयल की जब जब्द गीत यन जाती तेरे अरण पलाश-अघर की टूटी कड़ी बाद आती है। छै बक्टान शहम का अनगिन जरूरी जिला टीप की अमेलिन क्सी क्षकण शीदा में तप-तप वन जाती जब विभावसी दिन

कोमल कमल हृदय फट जाता. कनक किरण-कन्यार्थे हँसली मेरी विका व्यथा, तेरी हॅमती छवि खडी याद आती है!

> दिन का ध्यान रात का सपना जीने का दो संदल अपना तेरी किरह व्यथा में तिल-तिल इस श्रीवनकंचन का तपना

दवामों के पहरए विठाकर प्राणों में जगतो है घडकन सुधि से दर रह सके ऐसी एक न घडी याद आती है।

#### विष्रति

मेरे स्वप्न उच्छारी रचना का अविदित विस्तार ! शवरी का अविषय उदयाचल, उस पर सजल नयन कालिदी जैसे जन्मीलित हातरक पर घारे मी शबनम की विंडी कोटिकोटिकिएणों के कर से उस आँस को पीछ यके तम

मेरे गीत उसी हत करणा का जीवित शंगार ! जन्म-मृत्यु दो बिन्दु बीच खींची दुमने जीवन की रैखा पाप-पुण्य के दो अड़ी में आजीवन सचय का हैसा विपुढ विश्व वैभव को बाँधे आदि अन्त पर शून्य खदे तुम

मेरा प्रेम तम्हारे प्राणी का असत आधार ! विछी चाँदनी, भूग के गई भूपने चुपके प्राण कही का परिछाई सा पीछे पोछे पवन पर्स पर गान अली का अगणित तारक नयन विख्ये युग युग अपलक देख रहे तुम

मेरे दीप तुम्हारी ज्वाला का कपित अभिसार ! स्य दक जाती साँग, न छुटे मुझक्ते प्रिय निश्वास अचानक धुक-धुक जाती आँख, न ट्रुटे स्पनों का विद्रास अचानक -यह वियोग-आर्थका जग की, एक यही रोदन युग युग का

मेरा मरण दुम्हारी भूटों का निश्चित प्रतिकार !

# सर्वदानन्द वर्मा

# षो कर्डक के विन्दु

ओ वर्लंक के विन्द माळ पर युग युग से मेरे तू स्थिर है वर्षी सहाग के दर्श शिखिर पर नित नित रक्त पताका सा सिन्दर कामिनी का पहराता आज तुर्ग्हें माथे पर धारे सच कह दूँ, मैं पुरुक पुरुक उठता हूँ सन में मुझे रही कर साध, मिले त् किन्त भिस्तारी के घर आये हों जैसे भगवान आ । शया है लव कोई दीन दरिद अयाचित ही या जाय कोई अरल काय पासयातझे जब मा, तेरा स्वागत है तू नन शक्ति, स्फूर्ति, प्रेरणा केन्द्र जीवन की मसको प्रगति दिये चल शरफल हैं कि सपल, बया बागूँ, मंज्ञिल दर. तिमिर मय पय मैं एग प्रमु अपने अहँ भाव का ज्ञान छिये अभिम न छिये बदता ही जाऊँ प्रकाकी है सीमाहीन यात्रा मेरी तकी सम के सोते-साही अंक लगाये ज्यों अखण्ड त दीप. रक्त से अपने ही त्यों सतत जलाये बताती का अभिशाप दिवश अञ्चल में बाँधे बारिद सा दानी बन नित बरदान लटाये मेरा मानव आज नहीं रुजित क्षपने पर पूजाबळ से पत्थर को भगवान बनाकर

मैंने कितने अध्युत निर्माल्य चढाये तिल तिल कर मिट कर भी मैंते जीवन पर अभियान किया है तकानीं में गान किया है सने में रो रोकर जग को मसकानों का दान दिया है स्त्य न हो सपना, तो भी स्या कीन बना अपना, तो भी क्या कालकृट कंठस्य स्वय कर क्षमिय सुधारस दान किया है किन्त्र मिला उपहार मझे यह सेवाओं का रतत राधना का. मिरने का पत्थर की पूक्ता करने का नहीं दुःख है, यह तो जग में होता आया कहीं घुछ के हीरे का भी मृत्य ऑक पाया है कोई अमियदान कर फल रहे ये देव सभी जब विक हलाइड पीनेवाले ये वस, योगी शंकर ही वो शुम्र, खेत मस्तक पर जग जन नहीं चाहते तुही सजाना नहीं चाहते गौरवधय होना क्रसचे जब था तू मेरे पास. तिरस्कृत नहीं करूँगा मैं तुरैको जग के प्राणी अज्ञान भरे हैं भूड गये वह, पूर्णचन्द्र में भी कलंक का स्थान अमर है भूक गये वह फ़र्ज़ों के हैंग काँटों का अस्तित्व सत्य है एक जिर्रता त मेरा पय का श्रृवतारा ओ कलंक के विकट्ट, अमिट हो में द्वर पर, तू मुससे गर्वित रहे सदा ही ।

### तम चठो देख ।

पुष वठो देव है शान्ति, सीख्य, समता प्रसार अनुराग लिये पिर जायो ज्योति अलज्ड भरत भू दलित परा

जय सामगान दण्ठी में भर पगतल छ , युग युग घन्या-सी लिक उठे अमन्द सुद्दाग विवे क्षो पूर्णहास, श्रो मुक्तियाध, हे कोटिनास तम चिराद्याम में लीन राय के विद्यासी थो शतबाट चिर समाधिस यागी सुग के हे नोलक्टर, जग का विष पीकर बार बार द्रम हैंसे ग्रहा दी वसदा पर श्रीसचा घार क्षो अग्नितत. छटेजग जन मन का विशाद गादो फिर ऐसा अमर गान माटं: में भी जीवन छड्डे, जांगे सोया भारत महान म्बाधीन गान जन मन में नव उछाए, नई आशा, नव जीवन का प्रकार भर गया पूर्व का सूर्य प्योति से जगमग जगमग महाकाश कामारि, तीसरा नयन खोल तमने कर डाला भरम क्छ्य जीवन का, उठवी महारवाल की स्वटी में घृष् जलता द्योपन दोइन का महादुर्ग श्रविनश्वर, नश्यरता को तमने गरिया दी यह मरण जुनौती देगा जीवन को युग तक वह कालवरण, हे कोटि चरण , आभरण बनेगा कोटि दोटि बलिदानी का, शिदानी का है ग्रुद, बुद, ओ नित प्रदुद अवस्य प्रगति के मुचिदत हे राष्ट्र विघायक, उन्नायक, गायक स्वर भर कर नित नवीन द्रमने घरती को प्रेम दिया, खिल उठा गगन आना मकीन स्वाधीन देश की साँस उठे जगर्ने से दिये सिर उभार

हेंस रहा ग्राम, हैंस रहा नगर हें स रहा विजय, हैंसता घर घर यह कैसी विवश हँसी, खोकर गृहपति जैवे स्वागत हो गृह में अतिथि और अम्यागत का वैंसा ही स्वागत आज देवि स्वातंत्रय तम्हारा धाभितन्द्रत काते जन जन वैसे ही खण्डित भारत मू, भारानत, शोकाद्धि निःस्त पा तुग्हें देखि, रचती मङ्गल तुम गये, साथ हो गई देव, वह युगशाणो तम साचे. सोई अगर चेतना कल्पाणी गर्वोन्नत प्रहरी अवल हिमाचल खडा सजल हिल गई नींद, हा गया सिन्धु उच्छन, अनुछल लो गये बरद वह इस्त, ध्वस्त, अपदस्य धरा फिर शस्त, पोन मुख बार जाइती वसुन्धरा खाओ शिरदानी, निर्माता जन जीवन के ओ भाग्यविधाता, सत्यं, धिवं, सुन्दरं के ओ धीर वृती क्रम अन का मन पिर एक बार तमकी पाकर हो हरा भरा-कुछ दूर घरा से क्षितिज जहाँ मिछता प्रतिपत्न उल्लंधित दिवस का सर्वे इवने चला. जगा उत्साह नवक क्षाया स्वर कवि के कारों में हे राष्ट्रदेव, फिर एक बार तुम जागो, खर्ण विहान करो योगन सोगन हो उन्ने छन्य फिर से जीवन में राग जगे, अनुराग जरे भारत के सोये भाग जग तुम चिर समाधि में लीन, मुकुटि संचालन से थंगुरि, निर्देशन, के ना, ना, चीरागर, क्यो तुम सुजन करो नव प्राण, प्रजापीत ओ महान् भी विष्णु, करो पालन अग अग का युग युग तक र्शंकर बन भव का कालकुट विष करो पान फिर एक बार है

## शिवमंगलसिंह 'सुमन'

थाने स्विसे

(१) इस जीर्णजनद के प्रतशर में शिभशम नगडाश कविजीवन तम मध्यवर्ग के पीधित शिय शपने सपने हे खडे ग्रे पर वे सपने यस की गति में क्षण में इतमय हो दहे बहे तम रोथे यह अन्याय हुआ मेरे प्रति दुनियावाली का देखाभी तहीं कि किन्तीने तमसे भीषण आधात सहे

रुख के न आइ तक निकल सकी शिकवान किया अपनी के मो कातर अन्तर, बोझिल परुके

ले दिया जगत का अभिनन्दन इम जीर्णे जगत के पतनार में

र्थाभग्रप्त तुम्हाश क्वि-जीवन । ( 37)

युग बढा, दिये दो हम आगे कॉॅंपो घरणी, हिहरा अम्बर उगले हिमसिंह ने असारे उन्नत प्रासाद हुए खंडहर तम भी बातायन से झाँके बोले कारी भौतिकता है अपनी कायस्तावदा, करिस्**त**⊷ स्वप्नों में सीन हुए सत्वर

इड्डी यी सब्बादीन हुई या खून रगों में देश कहाँ ह

हमने निज पदतल की मिट्टी ली चूम, किया सस्मित वन्दन इस जीर्ण जगत के पतहर में अभिशत जम्हारा कवि-जीवन !

( ३ )

बद् ग्राया कारवाँ मंजिल पर इम रहे धरायों में अटके मुष्युष विहोन महिरालय के प्यालों को पीते देखरके जब होश हुआ तब चिह्नाये में भी तो पुग का मतिनिष्ठ हूँ पर हूट चुका था तब तक तो सम्बन्धन्य चा तब तक तो

क्षिपन्धन्त्र सा कर शरक क्षिर-क्याया तुमने अपने को, दुनिया को, जीवन को कोसा

> गुंजित कर डाहा स्ना पथ निज निर्वेष्ठ स्तर में भर क्रन्टन इस जीर्ण जगत के पतझर में अभिश्रास सम्हारा कवि-जीवन !

> > (8)

इस ओर असंख्य अमागों की टोडो भी दल बल साज रही उस ओर स्वार्थ समावाधी स्वर्डों पर भीषण गाज दही पर द्वान अपने अभिशारों में गिमते थे तारों की पड़कें प्रस्कर्मर पहले में स्वरेत पी सोक मात्र भी हों नहीं

आस्चेर्य, द्वाहारे सरस कर्ण सुन पाये हाहाकार नहीं

हा गये यधिर चंत्र विल्दानी निक्ता पय से करता सनसन इस जीर्ण हुजगत के पतहर में अभिश्रप्त तुम्हारा कवि-जीवन है

( ५ ) होचे नवपुग अवजोदय में स्वच्छा अवजोदय में स्वच्छा अवजोदय में स्वच्छा प्राची पह स्वच्छा स्वच्या स्वच्या स्वच्छा स्वच्छा स

था यहाँ प्रस्य का काशाहन या निर्माणी या पुण्य प्रहरः तुम कीते सुग की कहण कपा साने थे इन इन निर-क्सन

गाते थे दन दन निर-उत्मन इन जीर्ण जगत के पतहर में अभिग्रप्त सुम्हारा कविन्त्रीयन! ( ६ )

कार पूँजीवादी समाज मीचे द्योपित जनता का स्वर द्वम कॉरों कार कर चलते मिट्टी बाती है स्विष्ट इपर इस तरह मिट्टिया और मानित दोनों के सीच दिखकु बने द्वम बना मिटाया करते हो अपनी आद्याजी के खँडहर

अपने हो अन्तर का जाला दुन दुन कर चारों ओर, विदश

अपनी ही अधफलताओं हे मर भर जग जीवन का ऑगन हर जीगें जगत के पतझर में अभिश्रप्त तुम्हारा कवि-जीवन !

थाभार

(१)

जिस जिससे पय पर स्नेह मिला उस उस राही को भन्यवाद !

बीवन अस्पिर अनजाने ही

हो जाता पथ पर मेल कर्ही सीमित पग-डग, लम्बी मिलल

तय कर हेना कुछ खेड नश्च दाएँ बाएँ सुख दुख चडते सम्बद्ध

सम्मुख चलता पैय का प्रमाद जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस उस राही को घन्यवाद !

पर अवहम्यित काया

लब चटते चलते चूर हुई दो स्नेह-शब्द मिल गये, मिली

नव स्फूर्ति यकावट तूर हुई पय के पहचाने छूट गये पर छाय साथ चढरही साद जिस जिससे पय पर स्तेह मिळा उस उस राही की घन्यबाद !

( १ ) जो साय न मेरा दे पाये

उनके कद सूनी हुई दगह मैं भीन चर्डें यदि तो भीक्या

राही मर छैकिन राह अमर

इस पथ पर वे ही चलते हैं लो सरते था वागवे स्वार जिस जिससे पथ पर स्नेह मिखा उस उस शही की घन्यवात 1

(8) दैसे चल पाता यदि न मिला

होता मुसको आक्रल - अन्तर

कैसे चल पाता यदि मिलते

चिर-तृप्त अमरता-पूर्ण प्रहर शामारी हैं मैं उन **ट**वका

देगये व्यथाका जो प्रसाद जिस जिससे पथ पर स्तेह मिला तम तम राष्ट्री को धन्यवाद ।

कितनी बार तम्हें देखा

कितनी बार तम्हें देखा पर ऑसें नहीं मर्सी ! सीमित उर में चिर-शरीम सौन्दर्यं सभा न सका . बीन - मन्द्र - बेस्घ दरंग मन रोके नहीं बढा . ्यों तो कई बार पी पी कर की मर स्था, छका । एक बूँद थी किन्तु कि जिसकी तृथ्या नहीं मरी कितनी बार तार देखा पर ऑस्ते नहीं मर्सी I कई बार दर्बल मन पिछलो कथा भल वैठा . हार पुरानी विजय समझ कर इतराया ऐंटा . अन्दर ही अन्दर था टेकिन एक चोर पैठा, एक सलक में झलती मधु स्मृति फिर हो गई हरी , कितनी बार कार्डे देखा पर ऑसें नहीं मरीं! शब्द, रूप, रस, गम्ध तुम्हारी कण कण में दिखरी . मिळन खाँहा की लाज सुनहरी ज्या बन निख्री , हाय गूँयने के ही हम में किंद्रजा खिली, झरी ,

भर भर हारी, क्नितु रह गईं रीती ही गगरी, कितनी बार दुःई देखा पर ऑर्खे नहीं मरीं।

शरद-स्रो तुम धर रही होगी कहीं श्रृंगार फॉंस - स्री मेरी व्याग विसरी चतुरिक, बाद - स्रा उमडा हृदयगत प्यार .

बाद - सा अमड़ा हृदयात प्यार् मेच भादों के समाय्य धर रहे जो —

घ भादा क झमालम झर रहे जा---दारद-सी कुम कर रही होगी कहीं ग्रुंगार !

छुट रहा है छुट रहा है हृद - सुन्ध प्रवाह

चेद - तुन्य भवार जीवन-मुक्त अंतर्दोह ;

सुरुगता आकाश, घरती पुरुकमाना

आज इरियाओं गई पथ भूछ। इत समगों का भटा कोई ठिकाना.

सो गई सी, सो गयेदो कूछ!

तस अन्तर में धुमड़ती तरलता क्रियमाण गळ गये पाषाण

वर्ष भर की वेदना सिमटी

कि छहराया अतल उन्मुक्त पाराबार है नील नम से लिग्य - निर्मेल केश

नील नम से सिग्य-निमल देश

गूँथे जा रहे होगे सँवार-सँवार, पिस रही मेंहदी. महावर रच रहा.

ापस रहा महरा, महावर रच रहा , तारिकाविल चिन्द्रिका की हो रही होगी सहेब-सँभार ।

मैं प्रतीक्षा-स्त चो रहा प्य हंसमाल मुक्त बन्दनंशर , धरय-चामर-चाम, रलय रोकालिका का हार !

भा रही होगी उडावी नीळ अञ्चल—

होह हर्रो का प्रधानत प्रधार देखने को नगन - खंबन विक्त - चल्ल , बल्ल की प्रदेशन उमार - उतार ।

वश्च का घडकन उमार-

क्ष्या-दुसुमी में दुम्हारा आगमन-आमास , स्वार से दुसी कव प्यास !

सार्थ च चुता क्य प्यात् । स्पर्य चिंता, त्यर्थ हत्र्यन, अव रहस्य रहा न गोपन , रूप-परिवर्तन तस्हारे जमर शैवन का सत्त आधार ।

एक इंगित के लिए टहरे कुनुद-यन ,

सिंच रहेई रजत-खणिम रहिमयों के तार ;

स्निग्ध धतदङ के सुवासित खरी में

हो रहे खर्च्यंद भ्रमरों के लिए तैयार कारागार ! आज सत-मन में चगो है होड ,

देखवा अतियेष पत का मोड्— दूर की प्रत्येक ध्वति, प्रत्येक आहर, एक ज्वता, अचकवाहर पूछती पिर फिर विषठ मनुहार;

कर रहे स्वीकार पाटल वंटकों के स्नेह का आभार , फूटने को कोरकों-से गान !

कब ढलेगी दूषिया मुख्कान गंगातीर जब घर घर बेनेगी खीर

मन थियर उद्भौत ,

चाइता एकान्त एक सण के लिए. चाडे

मेंट जिससे कर सकूँ मैं उपालम्मी का पुलक-उपहार] यम सारथि भौषी

है अमरकृती हदत्रती,

र्शादि-समता के गुक्त उत्तास विकल !

दांभिक पश्चवा के खँदहर में द्वम जीवन-प्योवि-मधाल लिये पल रहे सुगों की शीमा पर घर चरण श्वटल है पद-निषेपों का मार-बहन किक्से मुमदा सामप्ये चेप ,

( दुर्गम वन, पर्वेत प्रान्त गहन ) गति का स्वम, मन का साधन रिव चन्द्र निरस्तते निर्मिष । तम अम्बिहत चल रहे

विध-वाषाओं को कर चूर-चूर अधिकार कर्में का टिये

प्राप्ति कठ आधा से सर्वेषा दूर । मीटिक अमियान द्वारहारा यह युग के कमेंट !

डगमग डगमग अति को छ-कमठ नग गये तुम्हारे तीन डगी में नम-जड-यह

नयनों में आत्म-प्रकाश प्रदस्त जळ गया निशा का अईकार तम तार-सार 1

पटकें खोड़ी ,

खुड गये प्रमा के खण-कमड डिड गये अध्य

मच गई दानवें में १ इवड होडी सत्ता, तिहाधन बर-धर मू-छुंटित बरणों पर खणें-किरीश-पुकुर। दम बीतराग .

दे दिया अपर को महायज का महामाग सपनों को सत्य बनाने में छोते-जगने सब समय म्यस्त यह गये स्वयंहित रिक्तहस्त ।

### शिवमिंगर्रेसिंह 'सुमन'

है मीठकण्ठ .

षी गये गरह , हिसा, ईंग्यी, छल, दंभ, अन्य दानवता के द्विया हँ धी धो रही पाप मानवता के । जन-जन कण कण की व्यथा कथा है वल-पत्न समीहत नर्जर **उळनी हो गया हाय अन्तर** . कमस-दावा-छ-रुपटों से. ग्रहरे प्राणी जब-जब तरसे हे करणायन, तुम कहाँ नहीं कब कब बरते ! कलियाँ घटनी, किसलय मरमर असर उर्धर नव जीवन ठाडी, शान्ति सघामय इरियाडी बरधी भूपर । यग की विमीधिका से तापित मन की सड़ता से सतावित रूखा-सूखा अन अन्तर पट , तुम अञ्चयवट . शीतल-वाया में सँजो रहे मानव महिमा का शक्ति-मक्तिमय मंग्रह घट । थाजानुनाहु , कितने विकलाग अपंगों के अवलंब बने कह बचन सुधा सुख-स्नेह-सने छितनी पक्षदे चळ रहा हगमगाता यग-पथ दो डग में सिमट गये इति अध . वर्षरता के कुरिसत पाश्चिक प्रदारों में घनधोर महाभारत की चीख-प्रकारों में सारयी .

द्वादारी ही लगाम का अनुसासन पुंच्छू बल चपल तुरोगों को सावित कर राक्ष्मों में समर्थ , देखा न सुना ऐसा अनर्थ पायेगा गति निस्चय ही अर्जुन-सर्धान-सर्थ । तम बाँठ से मस्मीत क्योंकों के आँतु

देरहेधराविष्ठराको निर्मय अभयदान

हिंसा की गहन तमिला में

बुझते दीपक की बाती को फिर जिला गये देकर अन्तस का स्नेहदान । मंगे फकीर ,

नग्नता निरीही की ढक दी

हे डाई गज का घयड चीर कितनी टोपटियों की टबना

हो मरी समा में बचा बीर, हुर्मुख दु:शास्त्र नत, अघीर ! दिशि-दिशि में आइ-कराइ-हाय

आद्वरी अनाचारी है पिर जर्जर, विषण्ण सुगधर्मकाय , नर में नरत्व का नहीं मात्र ,

नाश्रः वन गया स्वार्थ, पृणा, कुत्सा, दिसा का शृणित भाव , मनु की सन्तानी के आगे

श्रदा माता छटाटा रही , आहर्त अन्तर के दुवडों को

होहू से स्थाप आँचल में फिर बीन-बीन कर जुटा रही !

पुरस्तों की संचित ममता पर

ओड़े बरसे, गिर गई गाज केवड तुम माता के सपूत

दे रहे दूध का मूल्य आज 1

#### शिवमंगरुसिंह 'सुमन'

श्रपनत्व प्रेम का लगा दिया भरहम ਕਰ-ਰਿਸ਼ਰ ਲੰਗੀ ਧਾ राका के साने दिला दिये सागर को शब्ध तरंगों पर ! चिर रम्प. उपेक्षित जीवन में शतदल का विजना हाथ किये मध-मलय-वात वन तम होले... हिंसक पश्ची के बावीं की ---नवनीत थहिंसा की उँगली से सहत्या हीले हीले I गौतम की शान्त अभय मदा मीठी ससकानों में भार-भार मत को ल'वित, दुर्घर्ष शत्रु को प्रित्न दना हाला सत्वर I गर्वोन्नत अम्बर धका दिया भीता घरतीं के चरणीं पर. वाणी के वेती समोहन किछ यया फालिया नाम शमता ऐरावत युग-कर-बन्दन में वशोकरण । अम-शीक भगीरव . थाज न होता तपःपृत तुम-सा खो नाता नग अपनी जहता के संग्रम-सा -मन संवान सगर-सुव-सी सिक्ता में हो जाती विस्तीन 🦈 कर्जर पददक्तिता दीन हीन । सारी संस्कृति बनती मसान घर-घर उलक कीवे शासक जनपय मयावने वियावात

चर-चर-चर चिता सुलगतो

गिरते कंकाली पर गिद्ध-स्वान

खपर भर योगिनी

अन्त्रहियाँ पहने, करती रक्त्यान ।

पुम थे, जो खर्ग उतार सके पृथ्वी पर

जन-गङ्ग -प्रवरहः, तम येः जो मध-मय सिंधः,

> सूचा दे गये, वी गये वय-बदयानल जलन-दाह ।

मेरे दबीच .

तुम दार बार अखियाँ लुटाने को आदुर

ऐरवर्य-माम-पद मोह छोड

जन-जन के छिए विश्वर कातर

हिल्लोल्ति क्षुमित महासागर में आधा के कमनीय सेंद्र , तम कक्क गरूड की तसि देव

द्धम शुद्ध गरेड का दात इद्व जीमल बाहिनी आस्मदान

नारों का भी कर रहे त्राण

है निधा-दिवा का एक मान

कोई अवना न पराया

सक्तात्मा की बरिमा भारमान ।

सुक्तात्मा का गारमा भारमान द्रम मर्तिमान विश्वास अमर .

युग को विराट चेतना तुम्हारे श्वास-श्वास में रही सिहर | ऋदिवज .

> . कत्र मझ-विधान तुम्झारा व्यर्थ हुआ ! सामना तुम्झारी कत्र निण्यळ !

हुम जीवन की निर्में वर्म्परा के बाहक

गंगा की कल-कल गति अधिकल ।

द्रम अपने में ही पूर्ण, सिद्ध, शाहबत-सबस्त ।

### केसरी

कवि-प्रिया

अय त् अमल कमल-दल-द्योमी । मेरे गीत भ्रमर इस लवि के युग युगान्त के लोभी

अपि त् अमल कमल-दह शोभी । वल-पल निमिप निभिष पुकारती त् मुसको मृग नैनी

और गीत बनती जाती मेरी पुरुषित वेचैनी !

> प्रथम प्रथम दौराव के मधु सपनी में। द्वारको देखा तब से प्रति प्रमात में देखी तेरी चितवन देखा।

युग से देख रहा न किन्दु ऑकों की ध्यास दसी दे जब देखों तो अनावात त् केवल एक केली है।

मेरे प्राण भ्रमर शवनी अग्दर में डोड चुके हैं कितने मधु गांची मुखरों की मुंघट खोड चुके हैं।

मर मरन्द वह कहाँ कि जिससे व्यथा बाद हो जाये और जिसे पीते जीवन की कथा छन्द हो जाये। परम घाम विश्राम प्राण-पिक की पुष्पित अमराई तू मेरे जीवन-निदाध पर घटा उमड च्यों आई!

शब्द सुन्द्री सायित्री त् सोम-प्रिया रसवन्ती त् नष्टवर की वेणु-विकस्पित स्रोतन 'ते ते कन्ती है'

युगपत सूर्य चन्द्र नखतों की शत-शत ज्योति धारा तृ विराट की शतत वाहिनी करणा तारा हारा।

> त् चिर सुन्दर की विद्यक्तिनी काम रूपिणी माया सुने ! मर्थिनमह में रंजन त् मन्दन बन की जाया !

स्नेइ-चरी अपि अमृत-निर्झेरी धन्य हुआ में जीकर मेरे खण हो रहे सनातन पीकर तेरे शीकर !

जब तक रहे प्रकाश नयन में, केवल हुने निहारूँ, जब तक रहे बंट-में वाणी केवल हुने पुकारूँ, अन्त प्रख्य की गोषूकी में, गा-गा जब यक जाऊँ, तेरी छवि के अन्यकार—अञ्चल में द्विप सो जाऊँ।

### सुधीन्द्र

दान का प्रतिदान सुमको देरहा हूँ ! दान का प्रतिदान तुमको देरहा हूँ !

> पूँक से दुमने दिये हैं वेणु के सद राग्न ये मर, मृदुरता उसको मिटी कोमट दुम्हारे ऑड धू कर,

मधुर ममता के परत है पुछ गई उसमें मधुरिमा, आज मुखरित हो उठी वह अँगुटियों का स्पर्ध पाकर।

स्तर मुझे दुमने दिया में गान दुमको दे रहा हूँ,

दान का प्रतिदान द्वमको दे रहा हूँ!

नयन-पट पर जो दिवस में वित्र लिय आते अमगढ़, हाल्दा को यामिनी में मर पटक में स्वर मा जह; माव है, किर मावना मी, किंद्र एक अमाब हम हो, जो में जिलकी निस्तर

हीन है पुतही अस्वह।

स्प्रमर जीवन को मिटा देंगे नहीं शत शत सरण थे ! समर जीवन को मिटा देंगे नहीं शत शत मरण ये !

> कुक छायामय बने हैं जबकि पग-पग पर मनोरम , हम नहीं सकता निमिप भर यह विषम पय दीवें-दुर्गम ,

पय चिरन्तन को छिया देंगे नहीं छन्न छन्न चरण ये !

श्रूड पर चल फूड की मुधि छा गई बन तीन मन में ! खिल उठी मधुकत सुरभि-पद चुम तन के विश्व चल में !

ध्यमृत-सागर सोख पार्वेगे नहीं कुछ गरल कण ये !

मिलन-सुख की मधुरिमा से भर गये हैं विकळ सपने, को लिये मधु से समरण ने विष ल्या के चिल्ल अपने.

मिलन के सुग-सुग मुला देंगे नहीं कुछ विरह क्षण से ।

## वीरेन्द्रकुमार जैन

#### पावस से छाये सागर पर

पायस से छाये सागर पर देखों तो कैसी उस-सीका है नित अच्छ चितिज-मर्थादा पर रहता गर्वी सम्पीर ससत बो खदा धनावित अनासक निलेंग और निष्कार सरह . यह आज सहिन्द-क्रम्या की मादन बाही में शोबा-शोवा चिर उन्मुक्ता के इन अवन्त्य बद्धोज उपानी में लोगा: वह शितिजनेल की मर्यादा, वह मेब-पुरुष का कटि-यन्थन हो. हथा विसर्जित रसदन्ती के एकाकार रसावल में। पावस से छाये सागर पर देखो तो कैसी रस-लीला। देखो तो कैसी तन्मयता इस महामिलन आलिंगन में। यह भरे हृदय-सी आविक है, फिर भी निस्पन्द धनाविक है कैसी चिर चंचल सुख्याता. यह पाणी की अविनश्वरता . कितनी आकुल, कितनी उच्छल, फिर भी कितनी अविकल गमीर, देखी हो। कितनी निश्वज्ञता इस परम प्रणय परिरम्मण में । इस प्राणोदधि में आरपार सहसती हैं दो-दो काया. हो, गरान-पुरुष के धनस्याम मुजबन्धन औं नोहाम्बर में। किसी कर्मिक तिनमा गोरी छडरा जाती है रह-रहकर ! उन दर-दर के छोरों में नीलम के अगम अल्न्टों पर दोडायित कर्मि पर्टगी पर, उन फेन-इसम शैयाओं पर वह वाण छोडते घन्वा सी तन्त्रिमिन रह-रह छहराती तोदतो भंग वह बाँहों के मँवरों में आग समाती-सो थन्तर के नीले शतदल पर माणिक की ब्वाल जलाती-सी भपनी उद्दाम शिराओं के यीवन-प्रदीत नव शोणित से यह वृद्ध-कल में अरण प्रवालों के खिखक रच जाती-सी वह देश-देश के ठीरों में सीमाग्य - वेदियाँ रचती - सी ! पायस से छाये सागर पर देखों तो कैसी रस-सीला !

#### वीरेन्द्रकुमार जैन

भूरज का तेजस् आज बना उसके आहिंगन की उस्मा ज्ञांश की शीतकता आज बनी उसके मुख की कोमल संघमा गुँथ गये आज तारा मण्डल उसके नुपुर की मणियों में सारे प्रकाश अपसारित हो व्योतित उसकी हम कणियों में : जब नयन मुँद लेती है यह तालीन रमण की मूर्ज में त्व मोहमयी मेघाविष्याँ कादम्ब विभिर बन छ। जातीं. तर निखिल प्राण के कुलों में आकृत विखडन उफनाती है चिर दिन की प्यासी पीर प्यार की पागल सी घहराती है: आत्मा वा अनुहर नाद आज मय रहा चराचर का अन्तर जड-जगम वे हे प्राण आज किस अननुभूत रस से कातर ! उन्मत्त ह्रमती बछरियाँ तक्ञीं से लिपट लिपट जाती इहराती नदियाँ सागर के आलिंगन में मिस्ने आती वानीर वर्नों में मोर मयूरी पर ऑस, बन मिट जाता मन्दिर-गुम्बद की छाड़ों में बह दवेत कपोतों का जोडा. बह एकाकार अनन्तों में करता मानो शारवत कीडा : धर के बातायन पर आकर बाला ठिठकी सी रह जाती किन यमुना-शीर कदम्बों से बशी की स्वर सहरी आती किस मन मोइन की खबि-खाया विरते मेची में छा जाती वे क्वॉरी ऑलें सानीकी किन दूर दिगतों में लोती। वे पार क्षितिज के देख उठीं सागर-कन्या की रस लीला ! पावस से छाये सागर पर देखों तो कैसी रस-सीला [

## विद्यम्भर 'मानव'

#### पछ्चावा

श्रद्ध प्रेसा जीवन न मिलेगा I जहाँ बद्धि में बुद्धि. हृदय में इटय इथा प्रतिविम्दित . क्षप्र क्षप्र हैंग यहे दर्द मुसिकान हास से लुम्बित , प्राण प्राण का ऐसा रसमय आकर्षण न मि**टेगा**। क्रप और प्रतिभा के जग में ਵਲ ਕਿਲੋਂ। ਅਰ ਸੀ. मेरी चिन्ता करने वाले बहत मिलेंगे अद भी, मन को किन्त समझने वाहा ऐसा सन न मिलेगा। मैंने जिसको रोकर पाया खोया भी रो रो कर. जीवन-यथ पर फिर पाउँगा मैं तसको खो स्वो कर. सहँ देखे की किन्त प्रीति से भारवासन न मिछेगा।

#### गंगाप्रसाद पाण्डेय

#### चिन्तन

ेनव वसन्त की साँहा सनहला सन्दर-सा आकाश ! प्रक वर्ष के बाद दर्प फिर बन्य प्रकृति में छाया. श्रक्तियों ने किल्यों का चम्दन एक बार फिर पाया. रोम रोम को पुलक्ति करता बहता मध्य गला । निशरे-शरे समन तक टहरे कोयल मधु खर गावी. रंग विरंगे पूर्वो से मिळ तिवर्की फिर इटलावी. सस-इस का परिचित परिवर्तन जीवन का इतिहास ! किन्त्र कडण कितनी मानवता समता लिये अयाह. विछद्देल्देन फिर जीवन में मरना देवल आह. क्या मानव के इस जीवन का द्रख ही चरम विकास ! छष्टाँ की इस निस्तित सृष्टि में मानव सबसे सुन्दर. अपनेपन की चेतनता है आहुछ उसका अन्तर, इसीविये में प्रवित्त हो होकर भी आज उदास ! नव वरन्त की शाँश मुनहटा मुन्दर-हा आकाग्र ।

#### ज्ञानि एम० ए०

#### धाराध्य न ध्रय सरकार वनी !

प्रतिमा में और पुतारी में, यहा अन्तर अनिवार खरा: भीरव-नयनी में, रावरी में, याहा अन्तर अनिवार्य छहा : कुछ अन्तर तो होता हो है, अभिन्य के और अनुभव में मो . फिर सत्य-करूपना में भी तो. थोडा अन्तर अनिवार सदा: में होमित हैं, दुमको अधीन रखने में हो अभिमान मुप्ते , संसार वसा सकते वाले. यस स्वयं न तुम संसार 'बनो ! आराष्य न अर्व साकार बनो Î

हो कमी पूर्वता पाई दे दुल-मुल-मय जग में मृतिमान ! मिटी की प्रतिमा मानव का मन्दिर कव कर पाई सहान है माबों के स्वप्रित रंगों से मैं रूप सदा भर किया करूँ: तुमका बो जो करना चाहूँ यस पूत्र पूत्र कर छिया कर्ही अनुमान सत्य से होता है येथे भी ज्यादा आकर्ष : में तम्हें सजाजें, बदले में सुम भेरे हो श्रंगार बना !

धाराध्य जध्य शहार बनो ।

यासनी कोयल कहती है, "मुझको मेश मधुवन बन्धन ।" मधुषन की किल्यों कहती हैं "मुझको मेरा यीवन कन्वन !" योवन कहता, "में शैशव के कोमल मार्वो से मुक्त नहीं," मानी ने आकर कहा, "मुझे कविता का आमन्त्रण बन्धन !" आमन्त्रण की दृढ़ कड़ियों से पद-कमछ तुम्हारे कर स्वतन्त्र ! किर मेरी दमलों के बन्दों । मंत्र मेरे कारागार बना !

शाराध्य न श्रव साकार बनो !

# सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

जब पपीहे ने पुकारा

छवे पीड़ाहो पेंखुरियाँ

हार्स टीखाहो पेंखुरियाँ

हार्स टाक गुलाब की, तकवी पियावी

पिया-ते करार छके उस फूट को ।

ओड कों ओडों तले ।

मुकुर में देखा गया हो हस्य पानीदार कॉंखों के ।

हैंस दिया नन दर्द से
नहीं सीखा ।'

जब पपीहे ने पुकारा

#### सावन-मेघ

मझे दीखा।

पिर गम्रा नम, उमह आये भेव छाठे ,
भूमि के कमिनत उरोजों पर छका-ला
विश्वद, स्वाशाहत, विराहर
छा गया एन्द्र का नील बद्ध--वन्न-ला, यदि तहित के छलला हुआ-ला ।
आह, भेरा स्वास है उनह की मार--यार है आमिश्वस--हम कहाँ हो नारि!

### सच्चिदानन्द वातस्यायन, 'श्रहोय'

२ भेष-आबुक बगन को मैं देखता था बन विरह के ध्यानों की मूर्चि— सुक्ति को पिर नोयिकाएँ

शास्त्र-छत्तत प्रेम धीडाएँ, धुमड्ती धीं बादटों में आर्ड, रूची वासना के धूम-सो ।

द्वितीया

भेरे सारे शब्द प्यार के किसी दूर विगता के जुटे ग्रुव्हें मनाने हाय कहाँ से से आर्के में माम अनुदे हैं

दुम देती हो अनुकमा से मैं कृतक हो छे छेता हूँ—

द्भम स्टी—मैं मन मसोस्कर कहता मान्य हमारे स्टे!

में दुमको सम्बोधन कर मीठी - मीठी वार्ते करता हूँ किन्तु हृदय के मीतर किसकी वोसी चोट स्था सहता हैं

वीची धीट घडी घरता हैं बार्वे धर्मी हैं प्रवाप वे नहीं द्वमहारी हो छड़ती हैं— द्वमधे घट कहें हैंचे बद उछड़े प्रवि घमा रहता हैं।

मेरा क्या है दोष कि जिसको मैंने की सर प्यार किया था मात किरण क्यों नव कल्कि में जिसको उर में बार टिया या

# सन्दिदानन्द वाल्यायन 'अज्ञेय'

मुझ आद्धर को छोड़ अकेटी जाने किस पम चली गई बह---एक आग के पेरे करके जिस पर रुप बुख बार दिया था है

> मेरा बया है दोप कि मैंने ठुमको बाद किसी के जाना ! अपना जब छिन गया पराये घट का तब ग्रीस्व पडचाता !

प्रथम बार का मिलन चिरन्तन सोचो, कैसे हो सकता है---

जब इस जा के चौराहे पर क्या हुआ है आना जाना!

होगी यह कामुकता को मैं इ.मको साथ यहाँ से आया— किसी गता के आसन पर को बरवस मैंने साई विठाया,

विन्तु देखता हूँ, मेरे उर में अब भी वह रिक्त बना है

निर्वेत होकर भी में उसकी स्मृति से अलग वहाँ हो पाया !

द्वम न स्क्षे कोसो, टकासे मस्तक मेरा छका हुआ दे उर में वह अपराध व्यक्त है ओठों रर जो सका हुआ है— आज द्वसारे समुख जो वरदार कर रखने आया हूँ वह मेरा मन-फुक्ट दक्षी

वह मेग मन-फूट दूसरी वेदी पर चढ़ चुका हुआ है!

### सचिषदानन्द् वात्स्यायन 'अशेय'

फिर भी मैं कैने आया हूँ स्पॉकर यह द्वमको समहाऊँ— ख्य किसीका होकर कैने मैं नमको अपना कह पाऊँ!

पर मन्दर को माँग यही है

वेदी रहे ने छण भर सूनी सह यह कर इद्भित करता है किसकी प्रतिमा वहाँ विठाऊँ है

> नहीं सङ्घ खोकर छक्की पर इदय अविदेश का यमता है किन्द्र उसी पर चीरे-चीरे पन सेर्य उसका जमता है।

उर उडको पारे है, फिर मी तेरे डिप, खुला नाता है—

उतना आतुर प्यारंग हो पर उतनी ही कोमड मनता है।

द्यायद यह मो घोला ही हो तब तुम छच मानोगी इतना एक तुम्हीं को दे देता हूँ उसके बच साता है जितना !

और छोडकर मुझको वह निर्मम इतनी अब है छन्यासिनि—

उक्को भाग उपाकर भी तो यद जाता है जाने कितना !

> च्यार अनादि खय है, यद्यपि इमर्मे अमी-अभी आया है बीच इमारे जाने किन्ने मिटन विवहीं की खाया है—

मति तो उसके साथ गई, पर यह विचारकर रह जाता हूँ—

वह भी थी विडम्बना विधि की यह भी विधना की माया है।

उस अत्यन्तगता की समृति को फिर दो स्खे फूल चढ़ाकर उस दीपक की अनक्षिप उदाला आदर से पोझा उक्साकर

> मैं मानो उसकी अनुमति से उसको याद हरी करता हूँ—

उसमें कही हुई बार्ते फिर-फिर तेरे आगे दुहराकर!

ताजमहरू की छाया में मुश्में यह सामर्प्य नहीं है मैं कविता कर पार्कें, या कूँची के रंगों ही का स्वर्ण वितान बनाकें।

ग्राधन इतने नहीं कि पत्था के प्राशाद खड़े कर--तेरा, अपूना और प्यार का नाम अमर कर जार्ज !
पर यह क्या कम कवि है जो कविता में तन्मय होवे
या रंगों की रंगोनों में कट जग-जीवन खोवे [

हो अत्यन्त निमन, एक रक्ष, प्रणय देख औरी का---औरों के ही चरण-चिह्न पावन ऑब्सू के घोवे! हम-दुम आज खद्दे हैं जो कन्ये से कन्य मिळाये, देख रहे हैं, अचिर मुगी से अपक वाँव फेळाये

ध्याकुल आस्म-मधेदन-धा यह दिश्य कहाना-पछी ; नयीं न हमारा हृदय आक्ष गौरव वे उमडा आये ! मैं निर्धन हूँ, शायनहीन, न दुम हो हो महारानी पर शायन क्या ! व्यक्ति शावना हो वे होता दानी !

जिस क्षण हम यह देख सामने स्मारक अमर प्रणय का स्जाबित हुए, वही क्षण तो है अपनी अमर कहानी !

## सस्चिदानन्द वालवावन 'अझेव'

शिशिर की राका-निशा

वजना है पाँदनी छित सुद्र यह आकाश का निरवधि गहन विस्तार— शिथिर की राका निशा की शान्ति है निरखार !

दूर यह सब शाति, वह सित मञ्चता, यह शूच के अब लेव का प्रसार—

इपर—केवल सलमलाते
चेतर, दुर्पर कुरावे की हलाइल लिएम मुद्दी में
लिहरते हे, पंगु, दुवे
नम, तुक्ते, दर्दमारे पेट !
पात रिर, दो भग गुण्यर—
निविद्या को भेरती चारकार छी मीनार—
बाँछ की दूटी दुर्द रही, लटकती
एक खम्मे छे पटी शो ओडनी की चिन्दियाँदो चार !
निकटतर— पँछती हुई छत, आह में निवेंद
मून खिचत मृत्तिका के इस में •
तीन टार्गों पर खहा, नतमीय,

रीड बिक्स किये, निश्चल कि तुलोड्डर स्वडा साथ बिलार —

पीछे, सायठो के सायमय अपनार । मा सपा चव राजकी, फिर राजवप पर को मया। मा सपा चारण, सारण पिर रार की आकर, निरायद की सथा। मा मया फिर भक्त जुल्लुक चांद्रता वे बाहना को झहलस्त्रकर , मा गया फिर भक्त जुल्लुक चांद्रता है यह तुन्निक, कर्यना

> का लाइला कवि निपट भावावेश से निवेंद्र 🖠

#### सिचदानन्द् चात्स्यायन 'छाझेय"

```
किन्त अब--निस्तब्ध--संस्कृत
होचनी का माव-संकल, व्यञ्जना का भीक
फटान्सा, अन्धील-सा विस्फार--
             शुरु वह आकाश का निरविध गहन विस्तार---
             बद्यना है चौंदनी सित .
             शिशिर की राका निया की शान्ति है निस्तार !
                     चाती वरसा
      क्षो पिया, पानी बरसा !
      भो विया, वानी बरसा ।
                घास इरी इटसानी
                मानिक के शुभर-सी
                      हामी मधु-मालती
                बार परे जीते पीत अग्रस्तात
                स्ततकी की बेटना विभानी 1
                बादलों का द्वाशिया है आसपास---
                      बीच कुओं की डार, कि
                      किसी पाँत काली विजली की
                असाद की निशानी !
                ओ विया, पानी 1
      मेरा जिया हरसा
      ओ विया, वानी वरसा !
                खद्मबद्ध कर रहे पात
                फडक उठे गात ।
                देखते को ऑंबे
                धाने को बाँहें
                      पुरानी कहानी है
                       ओठ को ओठ, वद्य को वस--
                       ओ पिया, पानी !
       मेरा दिया, तरसा ।
       ओ पिया, पानी बरसा 1
```

सच्चिद्दानन्द बात्स्यायन 'छडीय'

नदी के द्वीप १

हम नदी के द्वीप हैं। हम नदीं कहते कि हमकी छोड कर छोवस्तिनी बह बाय ! बह हमें आकार देवी है। हमारे कोण, गटियों, अन्तरीय, उपार, छेकत कुछ , छव गोडाह्यों उसकी गड़ी हैं। मों है बह। है, हसी से हम बने हैं।

किन्नु इस हैं द्वीवनी इस कारा नहीं हैं ! लिए समर्पण है इसारा | इस सदा से द्वीप हैं स्रोतित्वनी के ! किन्नु इस बहते नहीं हैं । क्वींकि बहना देत होना है । इस बहैंगे ता बहेंगे ही नहीं! देर उलस्तें । म्हबन होगा । टहेंगे ! सहेंगे ! यह बादेंगे ! कोर फिर इस चूर्ण हाकर भी कभी क्या कर बन सकते ! देत दन कर इस सिंह्य का तिनक गेंदला ही करेंगे ! स्तुपनपणी ही दनावेंगे !

द्वेप हैं हम। यह महीं हे शाए। यह अपनी निर्मात है। इस नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी के छोड़ में। वह इहद् भूलड़ क इसका मिटाती है। और वह मुख्यड़

व्यग्ना विवर है !

8

नदा, द्वम बर्ती चटो । भूसह से जो दाय हमको मिटा है, मिटता रहा है ,

### सक्तिदानन्द बारस्यायन 'अझे य'

मॉंजती, र्वस्कार देती चड़ो ; यदि ऐसा कभी हो ब्रम्हार आहाद से या दूसरों के किसे खेराचार से— अतिचार से—

द्वम बढो, ष्ठावन तुम्हारा घरघराता उठे---यह स्रोतस्त्रिनी ही कर्मनाथा कीर्त्तिनाथा घोर काल-प्रवाहिनी वन जाय

तो इमें खोकार है वह भी 1 उसी में रेज होकर फिर छुनेंगे हम 1 जमेंगे हम 1 कहीं फिर पैर टेकेंगे 1 कहीं फिर भी खड़ा होगा नये व्यक्तित्व का आकार 1 मात , उसे फिर सरकार दुम रेना 1

## केदार

ओस यूँद कहती है

हो। पूँद कहती है, जिल दूँ नव-गुड़ाय पर मन की बात । किय कहता है : मैं भी जिल दू प्रिय कार्यों में मन की बात ॥ को। पूँद जिल एकी नहीं कुछ नव गुड़ाय हो गया मड़ीन । पर किय ने जिल दिया और से नव गुड़ाय पर कार्य नवीन ॥

ट्रा तारा नम की ओर निश्रार रहा या धर थे सुत्र विचार अनायात ही ह्या कीचने पह कह बारकार : है तो बात पुरानी हो पर क्या कुठ हकता खार हुट पडा करता जो सहश तारा नम के पार ! बचनन की यों बात और थी अब तो विकशा जान जान समूँ शायर यह क्या है , हैसा प्रमृत्त विकान

> इस उपेड हुन के चक्द में मन या चारों ओर आकुळता उत्सुकता का या कुछ मी ओर न सेर ;

रती समय मुटी बावों में दिर से उटी मरोर , माँ का कहा पाद हो शाया मरकर टोचन-कोर : कोई शीव स्थिपा का से गया सर्वों की शोर राम राम का पुष्य नाम टो टूटा एक कटोर!

पूछ वाछ भी किया न मों से मानी स्वी वात ,
देखा वब बब दूरा ताय हुआ तमी तब रात :
कोई नीव कियार वा से को को का की रात !
दोन रोन रोना पीड़ा से कांग मारा गत्त ,
पहुँचा दायाँ हाय हृदय पर वर्षी महने सापात ,
वार बार फिर निक्का मुख से सा मारा प्राय निक्का मुख से सा मारा प्राय निक्का मुख से सा मारा भ्यायात !

# गजानन मुक्तियोध

दूर तारा

तीय-गति श्रति दर तारा . बह हैमार्वा द्यत्य के विसार नीने में चढा है। धीर भीचे होत उसको देखते हैं, मापते है गति, उदय औं अस का इतिहास 1 किन्त इतनी दीर्घंदरी. शून्य के उत कुछ न होने है बना जो नीट का आहाश , यह एक उत्तर द्रवीने की स्वत आदोचनाओं को , भयन-आवर्त के सोमित निदर्शन या कि दर्शन-यत को । वे नाक्ने बाले हिर्दे उसके उदय औं अस की गाया . सटा ही ग्रहण का विवरण । किस्त बहुती चटा जाता ध्योम का राही. मछे ही दृष्टि के शहर रहे-उनका विषय ही बना जाता । भीर जाने क्यों . मुद्दे रूपता कि ऐसा ही अकेटा नीट तारा . वीत्र-गवि . जो शन्य में निस्तंग . निषका पथ विराट--यह छिरा प्रयेक उर मैं. प्रति इदय के कल्मणों के बाद . वैधे बादकों के बाद भी है शुन्य नौडाकाश ।

लसर्मे भागता है एक तारा, को कि अपने ही प्रगति-पय का सहारा , क्षो कि अपना ही स्वयंदन चला वित्र . मीति-हीन विराट-पुत्र । इसकिए प्रत्येक मन के पुत्र पर विश्वास करना चाहता हूँ । भेरे छान्तर मेरे अन्तर, मेरे जीवन के सरस यान , त जब से चढ़ा. रहा बेधर . तन गृह में हो, पर मन बाहर, आलोक-विभिर, सरिता पर्वत कर रहा पार 1 वह सहज उठा छे चला मुहद तपते जीवन का महा उवार, उसके द्रव-मति प्रति पद्धेप से संकृत हो उठ रहा गान , लो नव्य तेल का भव्य भान । भर की स्तेहड-कोमक छाया में रहा महा चल्ल अबीर I वे मुद्रक थपकियाँ स्नेष्ट-भरी . वे शशि-मुसकार्ने ग्रुमंकरी , सबको पाया. सबको झेला पर स्वयं अनेका बडा घीर ! सीवन-तम की संगीत-मध्र करता उर-सरि का वन्य नीर . ऐसा प्रमच जिसका शरीर, उम्मच प्राण-मन विगन-पीर !! यह नहीं कि वह था देग परुष को स्वयं पर्ण गत-द:ख-दर्प पर ले उसके धन ज्योतिष्टण लो बटा मार्गं पर धति अज्ञान । उसके पय पर पहरा देते ईंगा महान् वे स्नेहवान् । छाया बनकर फिरते रहते वे शुद्ध बुद्ध संबुद्ध-प्राण !] यद नहीं कि करता गया पुणय . उसका अन्तर्था सरह वन्ये. तम में धुसकर चकर खाकर वह करता गया अवाध पाप । रूपनी रुखमता में टिपटी यह मुक्ति हो गई खर्य शाप ।

## गज्ञानन मुक्तियोध

पर उसके मन में बैठा बह जो धनसीता कर सका नहीं , जो हार मया, यदारि अपने से टक्के-टक्के पका नहीं उसने दुरबर-यहार किया, पर निम दुरबर पर स्तेद किया। स्कुरण के टिए स्वय को ही नव स्तूर्ति-स्तेत का प्येयाकिया यह आज पुन न्योतिककण हित पन पर अविश्त करता महार ,

> उठते स्कृतिंग गिरते स्कृतिंग

उन क्योति धर्णों में देख किया करता वह एतः महदाकार ! एत्मद्भ हुआ वह क्वाल विद्य करने को सारा समन्यस्य , यह जन है जिसके उस माल पर

बिश्व भार, औं अन्तर में जिलीस प्यात !!

# श्रमशेरवहादुर सिंह

सागर तट

यह समुद्र को पछाड तोहती है हाड तट का

श्रति कठोर पश्रट । पी गया हैँ दश्य वर्षों का ;

षा गया हु दृश्य वया का इर्षे बादल का

हृदय में भरकर हुआ इवा स इलका ।...

धुन रही थी सर व्यर्थ व्याकुल मत्त लहरें

वहीं आ आकर नहीं या मैं खडा

मीन समय के आधात से पोडी, खड़ी दीवारें डिस तरह पहरें

एक के बाद एक छहता। चाँदनी की उँगिलयाँ चंचल कोशिये से बुन रही थीं चपल

क्षोशिये से बुन रही थीं चपड पेन साटर, येटा मानी !... विक्यों में टरती। विरती

पॉदनी में लोटवी बहरें , चित्रलियों-सी केंद्रवी खहरें , मछळियों-सी बिछल पबर्ती तहपती छहरें , बार बार !.....

> स्वप्त में शैंदी हुई-सी विकट सिकता ( पुत्रटियों सी मूँद देती ,

आँख ।..... यह समुन्दर की पछ ह तोडती है हाड तट का , अति कठोर पहाड ,

# गिरिजाऋमार माधुर

कीन थमान हरे जीवन की कीन थकान देरे बीवन की बीत गया संगीत स्वाद का, स्ठगई कविताभी मनकी। बंधी में अब नींद मरी दे, स्दर पर पीत सोंस उत्तरीहै। सुप्तती जाती गूँव असोरी

र्ष उदार बन-प्य के कार प्रवसर की क्षया गर्छ है,

स्रव रुपनों में शेपरह गई सुधियाँ उस चन्दन के बन की। रात दुई पंछी घर स्राये.

पम के शहर सर सकुवाये, म्हान दिया - बची को बेहा पके प्रवासी की आंखी में ऑप आ आकर दुम्हरोये, कहीं यहुत ही दूर उनीदी सोंस दव रही है पूरन की। कीन पहान हरे सीवन की।

बिदासमय विदासमय क्यों मरेनयन हैं। अन्दन उदास करो मुख अपना, बार यर फिर कव है मिटना। जिल छपने को छच देखाया,
बहसच आज होरहा सपना।
याद मुळानी होगी सारी,
भूछे मटके याद न करना।
या समझ आये इन पटकों में जकते

चक्रते समय उमड आये इन पटकों में जकते सावन हैं।

कैसे पीकर खाळी होगी,
सदा भरी ऑस को प्याही।
भरी हुई छोटो पूजा जिन,
वह सूनी को सूनी याछी।
इन खोई खोई ऑखों में—
जीवन हो खो गाया स्दा को
के अल्ला अलग कर देंगे,
मिला-मिला ऑखों को लाली।

छूट पारँगै अब कैसे जो अब तक छुट स सके बन्धन हैं।

जाने कितना अभी और, उपना बन जाने की है जीवन ! रेजाने 'कितनी न्योंडादर की, कहना होगा अभी भूळ कन! अभी और देनी है कितनो ! अपनी निषयों और किलोको ! परन कभी पर है पाउँना, उनकी बिदा-समय की चितवन !

उनका विदासमय का चितवन ।

भेरे गीत किन्हीं ,गालों पर इके हुये दो ऑसू-फन हैं।

विदासमय क्यों भेरे नवन हैं।

इस रङ्गान सौँम्ह में इस रङ्गीन साँझ में तुमने पड़ने रेशम-बच्च स्त्रीले केसर की तुम बुसुम-कली-सी

# गिरकाइमार माथुर

शाई सिमटी-सी स्पिटी सी । मरी बोरू गोरी कहाइयों में पहिनी थीं . नयन-होर-सी ये महीन रेशमी चृहियाँ : गौर वर्ण की पृष्ठ भूमि पर घमक रहीं जो . राग-रॅंगीली किरणी-डैसी इस फरी चंपई सोंस में । चस्टबन्गॅह तहाते ही में लिस्ड चर्ही ये तरह गूँज से . डवेत-इयस की घरो पंसरी पर क्यों ओस-बिस्ट की मादा I अदय हो रहा इन्द्र सन्दर्भ . पर्व-सिन्ध से जैसे कपर उठता भारा रत-कट्य मरकर संपूर्ण सुघारजनी की . थाब यही रस हुदा चाँद वन गर्दे **हो** द्विम तन की आमा बनी चाँदनी , विसमें धुरुकर जीवन की रजनी का प्रथम सिटास मिलेगी।

वीत चर्डो सूनी का सूनी
"वीद चर्डी स्ती की सूनी
बुदो दीव-को राते काली,
जाने किन महली में छाये,
साने किन महली में छाये,

किस रामा का इस्दी-सा मुख इस उदात चन्दा में ध्याया , दूर देस की राह दिखी है पकी हुई दो खॉल काळी । "मिल दीपक-सी रोग साँत में , पीछ पीछ गांडी के खॉत . सूने मन्दिर के दरवाने विरक्षित भीरा लक्ष्मे दुम्हारी !<sup>55</sup> राव सौंबसी, महरू अवेले, परूके ऑट् से बोहीली , दीपक की उदास समा में जीवन-गान हो रहा भारी !

> टूट गया वह स्वप्न मशीला , मिटती स्रण-साप में मिरुकर , स्वा गमा वह गीत दूर पर छोड उनींदा ग्रेंजन खाली !

बसरत की रात आज हैं केसर रंग रंगे बन . रंखित शाम भी फागुन की खिलो पीटी कही-ही . केसर के वसनों में दिया तन . सोने की छाँह-सा . होलती ऑसों में पहिले बगन्त के फूल का रंग हैं। मोरे क्योंकों दे होते से वा जाती -पहिले ही पहिले के . रंगीन चुम्बन की-सी छलाई। :आज-हैं देसर रंग रॅगे**--**गृह, दूरि, नगर, वन . जिनके विभिन्न रेंगी में है रेंग गई . पूर्नो की चन्द्रन चाँदनी। जीवन में फिर छौटी मिठास है , गीत की व्यक्तियों मीठी सकीर-सी . ध्यार भी सूचेगा गोरी-सी बाँहों में . ऑठों में, आँसों में . फुली में इवें क्यो फुल की रेशमी-रेशमी छाँहैं।

## गिरजाकुमार मायुर

रेटियम की छाया-सनी आधी शत । चाँद-फटारी को सिङ्झी कोरी है . मद घाँदनी पीता लम्बी कृहरा, सिसट कियर कर । दूर दृश के छाँड मरे सनसान वर्षों में . पक्षने की आहट ओले सो जमी पहां यो . भूरे पेड्रो का कम्पन भी ठिठर गया था। कभी कभी वस . पवसर का संखा पत्ता गिरकर उड बाता मरे खरी से सरखर करता । प्रथम किस्ता के उस हैंडे कमरे में छत के बातायन है . नींद भरी मंदी सो एक किरन भी, यह का छोट छोट जाती थी। भालक भरे केंबेरे में . दो काही ऑसी हो चमकी हो . एक रेडियम घडी सप्त कोने में चलती . सनेपन के इकके खर ही। उद्देशिंडयम के अर्जों की उद्युखाया पर . दो छाँहों का वह जुपचाप मिलन था , उसी देडियम की हल्की छाया में . चुपके का वह रका हुआ चुम्बन अकित या कमरे की सारी छाँडों के हरके खर सा . पहती थीं को एक दूधरे में मिल-गुँथकर वनी-भी उस आधी रात-

चूदो का टुक्दा आज अचानक र्ती-सो सम्या में अब मैं यों ही मैले करदे देख रहा या ,

किसी काम में जी बहलाने. एक सिल्क के बतें की सिलवट में दिपदा . गिरा रेशमी चडी का छोटा-सा टकहा . उन गोरी कलाइयों में जो तुम पहिने याँ . रंग-मरी उस मिलन राव में । में वैसा का वैसा ही उह राया मोन्द्रता दिल्ली बार्ते। दज-कोर से उस टुकदे पर ं तिरने व्या तुम्हारी सब सब्जित तस्वीरें , सेज सनहली. कते हये बन्धन में चडी का झर जाना. निकल गई सपने जैसी वे मीठी रार्ते . याद दिलाने रक्षा यही छोटा-सा दुकसा है

मजीन का पुर्जी
बुद्दरा मरा भोर बार्टी का ,
धीत दवा में कटे सात नके हैं,
छिद्दरन से एस्ब की गर्मी अमी दुई है,
धारा नगर टिट्टाओं में सिक्टूडा सोता है,
पर बह मजबूरी से केंवता उठ आया है,
दोनों बॉद करे छाती पर ।
उसकी फाइल-सो भारी ऑखों के नीचे ,
सारी बगी-दुई वाहल है,
पीले से गाली पर है कहा में
परलों के बत्ते दो बोरे वेंथे हुए हैं,

रफ किया उसका वह स्वेटर . तीन सर्दियाँ देख चुका है। बुक्ती हुई सिगरेट रात की पीते-पीते घटी देखता जाता है यह , बिसके एक जगह चलते रहते काँटी-सा उसका जीवन जीवनहीन मशीन बन गया । जाहीं के दिन की मिठास अव सहर हुई है. रातों का सल, दिन की विदा बनकर आया 👡 स्पै सनहरू। उषका द्वर रहा नित कतान की भीतों में । कोकोस्य में तसे पराँठों के हो रस पर ·बद्दिमागका दोशादोता. और साथ में धय-साकाला नाग पालता रक्त विलाकर । काक्षी-चिकनी सहकों की ऊँची पररी पर , बदता जाता वह मधीन-सा . चौंदी के पहियों पर चलती हुई मोदरी के खर सुनता। जिन्में सुख से थेठे जाते . आर पास के ऊँचे, चमकीले वेंगलों में रहने वाले 1 पथ के लगे हुए पेडों हे. गिरे हुए बुछे फुल पदे हैं . जिन्हें कुचलता जाता है वह . उसके मन में अब बुछ भाव विचार नहीं है<sup>,</sup> ष्पार भिट चुका, और सभी आदशों का बल्दान हुआ है ,

अन्धी कर दी गई आत्मा की भी ऑखें. जसका भी तो फल राह में कचल गया है। नगर भरा है सन्दरता से . केंचे केंचे चन्दन रंग के महत लड़े हैं। पैली है काजल-सी चिकती चौडी सहकें दूर दूर तक. बीच-बीच में मोती के गुच्छों है गोरे वार्क बने हैं। मलमल-से हैं हरी घार के दान मुलायम , और शाम के मीठे विजली के प्रकाश में . सेंटल विस्टा के रंजित पत्वारों नीचे . सन्दर बँगलों के नव-दम्मति टहला करते । लेकिन उसकी ऑखों में तसवीर न कोई. केवल मिनट मिनट पर **ब**ढती कागन की मोटो-रूखी दीवार खडी है चद्रानों से ज्यादा दुर्गम । दिन भर यककर दफ्तर ही में स्रज हुवा , अस्मारियों दराजों में खोया उजवाटा , गोधली हो गई घन से दकी फाइनों के पत्री पर . कहीं सा सनसान समाया । भृत बना उसका मन बाहर घूम रहा है, उन मोटे लानों के ऊपर . अपनी रुगा पत्नी की सुनी आँखों में। जनले भैंगरेजी महलों से मृदुल नियानों के खर आते , और उसे चौंका देतीं रंगीन दिनों की सारी यार्दे . जंजोरों से जबरन छट्टी छे भाता वह . हार मानकर कागज के उस खेत प्रेत से ।

## गिरजाञ्जमार माथुर

याहर महां पर मिठास है पेकी पेकी , शीम सेंट की खुशबू भरी मोटरें जातीं , बुहरे डूबी कार्र है येहोश पॉदनी , लेकिन वह पलता मशीन की सिलहुट सेता उसकी कॉली क समुख बुठ गोर नहीं है , बेवल मिनट मिनट पर बदती , कागज की मोटी रूसी दीवार सबी है , बेवत प्रेत की मूरत-सेंसी !

# नेमिचन्द्र जैन

तम नहीं दोगी मक्ते शान्ति तम नहीं दोगी मुझे शान्ति जो मैं खोजता हैं: भावना के घवल शम अञ्चत चढा . क्षभिमान की आहति बना श्रास्त्रिक्ष के दीपक सला जो वर विनत हो मोँगता हैं. मर्त्ति मेरी. तम नहीं दोगी मुझे । बन्दिनी हो तम स्वयं अपनी परिधि की . क्र जिसे . मव ज्योति के आवर्त . साहत . बीर आते हैं निस्तर । तम प्रतिश्रित हो पुरानी प्राण की अन्त्री गुड़ा में . हैं जहाँ संस्कार जालों से लटकते काल की रूखी जहें विश्वित हो फैकी नहीं. गहा जिसमें . स्नेड की रसवार बरसी ही नहीं. प्रावन न हो पाया प्रणय का. न्हीं चमकी विजिक्तियाँ अनुमृति की . बांघ के आहोक की नव-नवल किए गें भी न दिखरी चरण-तल में। बह गई इतिहास की बन्या . भदम्याः

कर गया कमित इदय . शक्कोरता. यगधर्में का अन्धद्र । उबकता दर. दूमने दर... क्षम निर्वासिता हो मर्श्ति-अपनी गहा में . शवध्यः अपनी कदरा में...... धात हैरी अर्चना तम द्रोक पाओगी नहीं. सहन अब होगी न तीखी ज्योति मेरी आरती की. तम संघारण कर सकोगी फल मेरी कामना के . द्यासना के। कण्ठ में तेरे न अद वाणी बची आशीय की आस्वास की . को मर्चि. त अब खडिता है .. त मझे क्या दे सकेगी शान्ति, नो मैं प्राण की आहति चढा कर खोबता हैं--।

चाँदनी रात चाँदनी रात है— किसी अशेष कुमारी के सरक नैनों सी अपाह, भेदमरी, गीडी...

शहस बसन्त की अनुराग भरी गोद खुडी पैली है , मौन सुधियों के राजहंत दूर-दूर उद्दे जाते हैं...। चाँदनी रात का सुनशन है फीका-फीका. ग्रन्थ के भार संवस्त-सी बातास हैं उन्भत्त कारती चक्कर . बद्ध, पथम्रष्ट और विश्वितं वसना-सी अतस...। कहीं पे दूर कभी बक बक कर किसो के प्यार भरे गीत के टटे ये स्वर भल से जाग कर मानो तमी सो जाते हैं। चाँदनी रात है चुपचाप समपित मोहित , अचल दिगंत के आइडेप में सोई . सोई अवस स्वप्त में . जैसे तुम ही कभी सुपचाप सनायास मेरी गोद में हो जाती हो... चाँदनी रात को !

# भारत भूपण अग्रवाल

न्त्रेन व्हॉर्च वर बिहाई होते सवार क्यों बढे चरण चमका एडी का गौर-वर्ण कर नमस्कार कछ नमित-वदन जब मुँडी, हो सये रक्त-कर्ण । पट को खिडडी पर बाँड टेक टेला फिर कर व्यक्ष । अभर-उभर याये अने क स्ति के अधार । सक दी गाडी थर-थर थर-थर लिचता ही गया सनेह-तार कर-पर-पर उड़-उड़कर दीमी **दार बार 1** ਹਨ ਸੀਤ ਲਗ सुनशान, शान्त में खड़ा देखता निर्निमेष हो, फिर सुहगा यह प्राण-प्रान्त इस प्लेट फॉर्म की डिकिट शेष ।

### वह पहाडी साँस

बह पहाडी साँग पाटरु-फल सी जल पर श्रदी थी। होल-शिखरों से धिरे, एकान्त में, निर्हर-किनारे हम खडे थे. याद है ! जब थे ताहारे पाँच हारे . ਪਲ ਚਿਲਜੀ-ਸੀ ਗਿਣਾ ਲੈ ਜਿਲਣ ਹਨ ਬਲ ਕਰ ਵਲੀ ਦੀ ਹੈ फिर गई थी चैठ. पर्वत-वार सरज हवता था : मन्य में उन किय-नयनों में अच्छल. देखता था। पत ह्यों में मन्द-मेंदती-प्रभा का प्रतिविध्य सन्दर । मार्ग-अम-से अरूप गाली पर विखरती उद्योति सखकर । चाइतीयी घार बाँकी मृद-पर्दी से तनिक खेले । हेरता पाकर सही तम मरकरा दीं. चल पदी फिर उत्तर आई प्रान्त में विधान्त रजनी, पाटियाँ थिर् गई तम से, उस विषम सँकरी इगर में इम अदेलें : दो अभिन्त-शल्ह्य-प्रशी-मे सेंट्रे-मे मिला काँचे बैग्य को छीटे. जतरते और सदते. बॉह-बॉधें।

#### फटा प्रभाव

पुरा मभात, पुरा विहान , बह चले रहिम ने पाण, विद्या के गान, मधुर निर्दार के खर शर-शर, शर-शर ) प्राची का यह अरुपाभ खितिज . शनो थान्य की सामी है प्रका कोई रिचम गुडाब, रिकम सरसिज 1 धोरे-धीरे हो, फैड पही शाहोक-रेख थल गया विभिर, वह गई निशा : चहँ ओर देख , घुळ रही विमा, विमहाभ कान्ति । श्रद दिशा-दिशा

#### भारत भूषण अग्रवाङ

सहिमत . विस्मित . खरू गये द्वार. रॅंस रही उथा । खरू गये द्वार, हम, खुले इंग्ट , खळ गये मक्छ। शतदह के शीवह कोपों से निकला मधुकर गुजार हिये ---खुठ गये दाप, छवि के दन्धन । जातो जाती के सम बास्त्र । पटकों की पश्चरियाँ खोड़ो. खोड़ो मधकर के अड़त बन्ध 511115---समेट तो हो यह भी, यह कालि बड़ी आती दिगात से यह सबि की सरिता अमन्द शर सर. सर भर। फुटा प्रभात, फुटा विद्यान . एटे दिनकर के धर बयों छवि के बहि-गण ( केशर-फर्स) के प्रखर बाण ) धालोकित जिनमे घरा प्रशादित पूर्णों के प्रज्ञवक्तित दीन . ही भरे बीप । फूरी किरणें क्यों विद्व-बाण, ब्यों ब्योति शस्य . तर देन में जिनमें सभी सभा । स्हर्रों के गीले गास. चमकते क्यों प्रवास . अनुसम कोल )

पथ होन

कोन-सा पय है है मार्ग में आकुरू अधीरातुर बटोही यो पुकारा ---'कोन-सा पय है है' "महाजन बिस ओर वार्ये"—याळ हुंकार 
"अन्तरात्मा के चके विस ओर"—दोष्टा न्याय-पंदित
"धाय आओ सर्वे-सापारण बनी के"—हान्ति-वाणी
पर महाजन-मार्ये-गयनोचित न सम्बट है, न रप है,
अन्तरात्मा अनिस्चर संधय-प्रस्ति
कान-वार्ये-गयनोचित न सम्बट है, न रप है,
अन्तरात्मा अनिस्चर संधय-प्रस्ति
कीन-सा पप है।
"कीन-सा पप है।

### भवानीप्रसाद मिश्र

#### संग्रह वर्षो

पीके फूटे आज प्यार के पानी बरशा री। हरियाली छा गई, हमारे शावन सरशा री।।

बादल आये साममान में, घरतो फूली री , अभी सुद्दागिन, भरी माँग में मूली-पूली री , विज्ञली चमकी भाग सखी री, दादुर बोले री ,

अन्य प्राण ही बही, उद्दे पढ़ी अनुयोठे ही , छन छन उठी हिटोर, प्राप्त मन पानल दरहा ही ! पीके फुटे आज प्यार के पानी बरसा ही !!

> फितनी पगरंडी, सिवनी ऑस नघोनी री, इन्द्र पेतुप रंग-रंगी, नाम में सहन-रंगीनी री, इन्हर विद्या आज, हिना हुन मेरी वैनी री, देने कैंचे पैग. जिनेना सरान्येगी री.

कोर सबी सुन भोर ! विजन बन दीखे घर-सारी ! पीके फटे आज प्यार के, पानी बरसारी !!

> कुर-पुर उडी कुहार अडक-दड मोती खाये री, खड़ी खेत के भीच किसानिन कजरी गाये री, हार-कर हारना होने, आज सन प्राण चिहाये री, कौन जम्म के पुण्य कि ऐसे द्वाम दिन आये री.

रात पुरागिन गांत मुदित मन साजन परसारी । पीके पूटे साज प्यार के, पानी बरसा री ॥ करो खोकार मेरा भक्ति-यत वस्दन'''! प्यार करता हैं, सनहरूी साध्य किरणों से रंगे हर एक छोटे या बढे से त्रस्टब्ल कोमल बढशते और उहते ਹੈਕਰੇ नव शघ-खण्डी को 1 प्यार करता हैं. स्पद्दली चन्द्र-किरणों से सजै εī अग्र-मेदी स्वर्ण-मेहित करमा यशः साक्षी शिवाळय पर फहरते शस्त्र सर्दो को ! टेक देता हैं कमी शिर. दूर से आती हुई धम-प्रथ्य वाही मेघ के निर्घोष सैसी सान्द्र-मन्गर शंखध्वति सनकर विजन निज कक्ष में : देकर प्रतिमा , गरीवों से झके लादे हुए संसार भर का दुःख

**अपने स्कंच पर** 

## भगवतीप्रसाद भिश्र

मजदर की, कंप भरता है-विषल रद वस में 1 क्रोच आता है कभी दो चार के अभिमान पर . या चाटकारी . निपट खार्थी पर . कि करता हैं निरन्तर सप्टि सिष्याकी 1 साइचर्य होता है क्यो मंसर की व्यक्ति पत्रल होटी भावना पर रूप की, को भूछ आती है सभी बुख अन्य पाकर दृष्टि मिथ्या की ! मुग्ध होता हैं कभी पतिसम लह पर गीत गाकर . चाँदनी पैली हुई में--बीज बोते . उद्दरसिव मन विरष्ठ वसना कयक वाळा पर: रोक पाता हैं नहीं सृद द्वास निज

करमा निवाधर खेरते . मिट्टी सने . स्रोटे . किसी के खरम्य मुक्कित नन्दलाका पर ! यइ सभी . कितना न जाने और मी . हे इदय के एक हो भाराध्य भेरे 1 भूछ नाता हैं कि जब आवी तुम्हारी याद-नो हर शर आवी है :---इब नाता हैं सुलों की बाद में . ਕੈੜ शक्ते यह जान पहला है कि मझ सा और कोई भी नहीं है माग्यद्याली . और छाती पूछ जाती है। मैं हुआ हैं घन्य. निश्चय ही , कि पाया है. बरद तब इस्त मैन

### भगवतात्रसद मिष्ठ

शीं पर अपने—
करों स्वीकार
मेरा
मिक-सुत बन्दन
कि हों हैं
जो नहीं होते
किशी के
मुख-सपने!

# नागार्जुन

# भिक्षुणी

[दरातों सताब्दी: नालन्दा के निकट ९७ प्राचीन विधार ] "भगवन अमिताम, देखती हैं अपने को तभी से विहार में . हुई जब सचेतन, हुई जब समझदार ; भगवन अमिलाम ! तुग्हारे इन चरणों में कब कैसे शौंप गये भेरे मूर्ख माँ-बाप ! यह नहीं जानती । -शीर नहीं कोई, तुम्हीं अब गति हो , भगवन् अमिताम 1 कितना मनोरम है दुम्हारा यह मुखडा काया यह दुम्हारी कितनी सुडौठ है ! मले ही कुछ दिन--सलम रहा लिसको दुम्हारा यह बाहुपाछ , अक्ररित यौवना घन्य वह यद्योघरा । मेरे मूर्ख माँ-बाप छावेश में आकर शोंद गये महको धरण में त्रिरत्न की । कहने को मैंने भी वोवी की भाँति कहा एक नहीं, वीन दार-नाती हैं आज में बुद की, घर्र की, स्प की घरण में ! स्य मुझे शिक्षादे. स्थ मुझे दीक्षादे. सत्य की, अहिंसाकी अलग्ड ब्रह्मचर्य की । रशने पर रटती है जैसे मदन सारिका . मैंने भी वैसे रटा स्त्रपिटक सारा , द्वार्सी हो साक्षी भगवन् अभिताभ ! हुई कुछ स्यानी फिर .

त्रकारा वह मध्यमार्ग समझने का यत्र किया : महायान डीनवान सभी में जान गई . किन्त नहीं जान सकी मानव का सहज मान स्या है है लीवन की यह प्रत्यि मैं न सरहार सकी। मगवन अमिताम । मेरी समस्यावृत्ति, देव, तृष्टी कर दो । वंचित हैं. अवसर दो : टेख ही यह अति. वह अति भी देखें। तभी तो सेरी समझ में आयग दुम्हारा वह मध्यमार्ग, भगवन् अभिताभ ।'' ç बैठ गई भिक्षणी टेबकर घटने . वीन बार उसने सादर प्रणाम किया हाक हाक अमिहास को ह फिर उठ खडी हुई, चारों आर देखा-हतप्रमन्सी मानो जिज्ञिर शहा-छेला । उसे पेसा भाव हआ। "विजन विहार की शत शत प्रतिमा मुझीको घर रहीं ! घण्टाकणं वज्ञशाणि भयानक यदा वह वक्युल होकर प्रोदाभग करके मानो कुछ धर्णी में करेगा उपहास मेरे दुर्दैव का. मेरे दुर्भाग्य का । ऐसा घटादोप. इतना आडम्बर, ऐसी आत्मवञ्चना । मृद ही होगा जो हैंसे न मुझपर १ हॅंसी है हैस्क. हॅंसी है बद्र . इँसो है भैरव, हैंसा हे दण्डपाणि ; शान्ति का अभिनय उसे ही करने दो, क्येंकि वह इस है। ददन और हात को रोकना जानता . देखों तो कैश समय है, खहा है,

उसके मलमण्डल की आमा आमत है 1<sup>33</sup>

िर्शामताम की ओर घमकरी <sup>11</sup>अभी तो तदणी हैं. चौंकते युवजन भिक्षा वात्र हेकर जब मैं निकहती । मेरा यह काधाय... वाने किए-किएको उन्मादित करता . यह मण्डित मस्तक उत्तेतित करता . कलित-लेलित कवि को, कोमल कलाकार की . भगवन अभिवाभ ! किन्त...किन्त कीन परीया सदी कल-परसी ! गहित होगा यौवन जय पहित होगा केश जय . किसीकी हाष्टि क्या गुरुपर उद्देगी है भगवन अमिताम. सहचर मैं चाहती : चाहती अवरुम्ब, चाहती सहारा . दैकर तिळाजलि भिष्यार्सकोचको । हृदय की दात लो, कहती हूँ आज मैं— कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती . मले वह पीटता. यहे ही वह मारता . किन्त किसी क्षण में प्यार भी करता : जीवन-रस उँदेवसा मेरे रिक्त पात्र में . भूख मातृत्व की मेरी मिद्याता और स्त्रीत्व का सफल पाकर अनायास घन्य में होती . कृतकृत्य होती, मगवन् अमिताम ! तब पजा के समय में कितने उत्साह से घण्टा में दक्तती ! तन्मय हो कितनी आस्ती मैं उतास्ती ! पास ही होता चटलट शिश खेलता . यदि किसी मंद्रगुख प्रतिमा से दिठाई वह करता . दिखा-दिखा तर्जनी में उसे रोकती ! भगवन अभिताम !"

बादल को विग्ते देग्वा है

समस्य पवल गिरि के शिसरों पर, बादल को पिरते देखा है। छोटे-छोटे मोती जैसे, अतिशय शीतल वारि कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिक-कमलों पर गिरते देखा है। होग हिमाचल के कन्यों पर, छोटी-बहो कई शीलों के.

रपासल शीवल असल सहिल में सप्तत्क रेग्री से आन्आकर पादस की उसस से आकुल, विक्र मधुर विस्ततन्त्र कोजेंद्रे, हेंग्री की दिखें देखा है।

क्षा परा पर, प्रणपन्त्रक छिड़ा पर कहाँ यथा धनपति कुतेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका! नहीं ठिकाना कोल्डिस के,

नहीं ठिकाना कालिदास के, व्योग - बाहिनी शङ्गाजन का !

हुँदा बहुत परन्त लगा क्या क्या, मेथदूत का पता कहीं पर ! कौन बतावे यह याधामय, वरस पढ़ा होगा न यहीं पर ! जाने दो, वह कवि-कल्पित या,

मैंने तो भीषण जाही में, नम-तुन्ती कैंडाय-द्योप पर महामेच को झंडानिङ हे, गरब गरब मिड्ते देखा है। दुर्यंग वर्ष्यांगी घाटी में.

श्चत-सहस्र फुट उच्च शिक्षर पर अठल नामि से उटने बाले भरने ही उन्मादक परिमड---के ऊरर भावित ही होकर तरह तहण कहन्दी मृग को अपने पर चिद्दे देखा है। शत-शत निर्हार निर्हारिणी-कल मुखरित देवदाघ-कानन में

सोणित धयरू मोजपत्रों हे बाई हुई बुटी के रंग-विरीत और सुगन्धित फूटों से कुन्तरू को साजे, इन्द्रनीट की माटा डाले—संस वरीले सुपढ़ गड़े में, कार्नी में कुबलय टटकाये, सतदल रक्त कमल वेणी में;

र्जत-रिवत मणिखचित कट्टामय पानपात्र—द्वाडाखन पूरित , रखे हामने अपने - अपने , होहित चर्दन की निवदी पर— नरम निदास याट कहर्री— मृगकार्को पर पत्थी मारे— मदिराष्य कॉलिबीले उन उम्मद क्रिन्मर - क्रिन्मरियों की ,

### रांगेय राघव

र्वौंद् पर घर गाळ

बाँइ पर घर गाङ,

विधुरी अलक, मुन्दर घाँदनी गा अली अपनी कहानी

गा उठी अपनी व विभिन्नस

**उन्मादिनी** (

किन्तु कोई सुन न गाया अधु विश्वरे ट्रट कर शोगई तब चोंदनी दाण मर विकट शी रक्त कर । दूर है आया महत्य पिय गीत अपना गाउटा , कम उठी फिर चोंदनी सकार नुकन का कथा ।

मलय ने अद छू किया तन केंपी मन्द दिलासिनी,

नयन वैकिम कर निहारे सक्रज आद्वर चॉॅंदनी।

वन्दना

सहन नम सम्मीर

वज्रवर हुन्दे मर व्यक्ति,

एकदम टकरा गया टुन्न

रकोट भीपण ! वज्र टनका !

हन के पीठे फहकते

स्कृरित कर्कश पुष्क सी

धन यह - गडाहर --
हन गयी हे स्रगं में अव

शाम पूर्योगर !

सिर रहें हैं साम्म वे

विस्तीर के

कर घोर हाहाकार टरते अर्श चटककर भीम काशसार के वे ਟੀਬੈ ਕੈਂਜੇ ਗਾ। रूपरुपाती सीभ तीहण पसार व्वालामुखि हुआ विस्फोट-लावा से उमझकर फुट निकले मेघ पर्वत खंड. ल्यों झक्झोरते भूकम्य से वह हिल गया आकाश . होने को तनिक ही देर में है वष्टि घारासार हो यह प्रजगीत अमोट बन्दी । उठा को यह बज देवताओ । अमृतपुत्री ! राक्षमों का ध्वंस करने. समय है अद को सँभालो उस महान् दघीचि की वह अखि या ग्रेग

गरजता गीत 1

₹

पूर्वि के कन दिमाल्य यन जा कि द्वारकी दुन्वन्नेवाले छका दें शीध । आज मेरी मानियों में बन उठा दे खोटता फिर उस द्रविष्ठ का सप्त होड़— भोग शोणित से कहा जो वर्णदंभी, जातिदर्पी गीर आयों से गरजरूर, क्योंकि वर्षस्कर रहेथे आक्रमण . धर-द्वार उसका खटी क्त हो कोई. क्ष्मार इन धमनियों में शक्ति विद्यत की मरी है ब्राह्मण के गर्व का गिरि दी पैंभी हो जाय वस मैदान--जिस पर दक्षिण पर्य उत्तरापथ शील, समता, स्नेह के वे घणिक जो ससी करें हम और वितय चलें औ' मिछ जार्ये---थाततः यी 6 वि**रद** उटी हुई छलकारी सर्व्यं के भी दंभ पर को विरुष-सा उठ जाय द्यान के सम्मल द्यका दे सत्य के सम्प्रस श्वका दे ब्यर्थका अभिमान..... मानव 1 घमनियों में अर प्रवाहित हो न केवल रक्त— हो बीवन तरल की शक्ति— का वह सिंखु मेंथन से उठा उस मोईनी के हाय का

समृत भरा घर जो कि केवल स्त्य की समित्ति मानवमात्र के उत्कर्ष की समया अमरताष्टिक मृत्युंजय गिरा कक्षील !

3

कौन-से ग्रुग-भार का बह शब्द मेरी सचल जिह्ना पर मचलता ! कौन-से काले विभिन्न का पादा मेरा मन झटकवा ! पाद आये कौन लहरों का उमझ्ता बेग मुझके ! पोव - सा मणिएलबाई! मन चले किन पर समय हो !

Š

अहे आदिम भृति । सागर मेखलामय । स्रो प्रातन सृष्टि ! चिर नव वेदनामय ! वन्दना हो ! नीटगिरि 聋 केश । काबेरी वसन री ह आदि प्राण घदेश । मृद चरण री! मदुरा वन्दना हो 1 ਰੂਗ ਵਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਲ ਵਰਤੀ ਤੋਂ आर्यं - पूर्वा - सम्यतामिय !

क्षो शिवा दिता प्रकाशिति ।

हान - जुगन् - गम्पतामि ! बन्दना हो 1 र्गेनता है शान तक जग--बसायक स्रो कि उस दिस-शान की जय, भक्ति की जय---आज मानव मुक्ति गायन [ बन्दना हो ! धार्य दम्म विचर्ण करके उस पुणा में स्नेह-नादिनि फिर बनो बैसी महाने! फिर बनो समदा प्रचारिणी ! यन्द्रना हो ! बौद छडमय चन्त्रवादी वेचते थे राष्ट्र को जब बद्धवाणि ! सम्मत । हे मणवोधिनी दुरुधार् । 'नागी' द्रम वर्नी शिदार 🕈 াঁলা আল দিং আৰ! चन्द्रमा हो 1 क्यों प्रशतन तात कड़ में भात यह शारेय राघव इटाइट से ब्राह्मणाय--विधाक्त को अब उचलकर तज खडा है इस विश्व सनका बीच निर्मेट एक मानवा क्षावि, कुळ, काहान का हो।

व्यक्तिक्षा भी च दानव-- व्यक्ति-व्यक्तिक्षी, समानवा प्रचारक जाति, अब प्राया इस !

तिहत थी से नीड समना तीर तक प्राचिद्य जिसके पूर्वजी के. बने, मिटकर वते मिरते---टम्म देशव पर खडा आद्वान जीवन दे रहा है— मक्ति का अधिकार जब गत मुर्गों में तूने दिया है-हे बह्रयवरर-शब्द ! संबंधी एकपय ही जब दिया है— फिर जगादे, आज फिर वह चेतना का नाद शतन हे तिरुपान् शिक्षांत्री ब्राह्मण औं शद्रका यह पाप आय्यों ने दिया था इन्ता रे तहको बनाकर दास सपना. खोक दे अब ऑख जैसे हो चुका गत क्लीव सपना---1 वन्दना हो 1

अब नहीं पेछार४ में यबद्वीप की आधा विहरती अब नहीं उन मन्दिरों में प्रीति की गुंबार उठती

te

१ रामानुज

चनार-मक

<sup>₹</sup> मक्त कवि परन्परा ४ नडी

**४** नः

टैक्ट्रासी-पाप का शिभागप ग्रन्टिंग Ħ राया भीषण हमीरा । कारे तांडच के भयानक नाड से गॅंजती थर विदेशी चरण-शाहत रो रही है ! रे सहस्र प्रदोप र भी केवल प्रसा है-कर रहा है छोर हहाकार-सा बह हिन्द सारार भूछ मत तुने दिया था स्नेह अपना एक दिन व्याक्ल प्रताहित पासी की भूत मत सूनै दिया था अभय अपना एक दिन आहत ईसाई बृन्द को भी. भक्त मत सब दग्म तने त्याग अपना माप्टै२ इस्टाम को निर्मय बनाया\*\*\* विजय नगरी कान कोई गर्वै कर त मध्य काची का नहीं अभिमान कर त भूड मत तुने ब्रिटिश साम्राज्य की मी लडौं पर सो यज्ञ दल्यों का गिराया था कि पिर सद मक्त ही सब ही परस्पर सुक्त ही पर विश्व बन्ध्र समान हो''''' क्योंकि भूखे तहपते हैं वैकि को

धम से जिलाते विश्व-

१ एक स्थान

a Moplas 'अप दमाद'।

#### रंगिय राधव

## ब्रिलोचन शास्त्री

पहले पहल तुम्हें जब मैंने देखा पहले पहल दुम्हें नब मैंने देखा क्या सोचा

वींचा या
१ एवं पर्वे १ एवं पर्वे १ एवं पर्वे १ एवं
१ स्वी पर्वे १ एवं
१ स्वी न द्वार्मी को देखा
अद तक
१ होन रूप स्वार्मी
कीन रूप स्वार्मी
१ स्वीत-मंख पर
द्वारी ववाओ
भेरे सुन्दर
शो वाच्य सन्द्राता की रीमा देखा ।

यों ही कुछ मुसकाकर तुमने यों ही कुछ मुसकाकर द्वमने परिचय की यह गाँठ लगा दी

> या पय पर मैं भूटा भूटा पूट उपेखित कोई भूटा बानें कीन ट्रा यो उस दिन सुमने अपनी साद ब्या दी कमी कमी यों हो जाता है गीत कहीं कोई गाता है

### [त्रिहोचन शास्त्रं

र्गुल किसी उर में उठती है तुमने वही चार हुँ उमगा दी जह ता है जीवन की पीड़ा निस्तर्रग पाषाणी मीड़ा तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के शर से दूर मगा दी।

## नरेशकमार मेहता

चपस्

थके गगन में उभा सान ! -

समकी अँडियारी अलकों में वंक्स की पतली-सी देख दिवस-देवता की रहरों के विद्दारन पर हो अभिपेक.

सब दिशि के तोरण-बन्दनवारों पर किश्मों की सरकान है

प्राची के दिकपाल इन्द्र ने बिटका सोने का आ*खो*क विद्यों के जिल्लांक्वों के कण्टी में फुटे मधु इखोक

बसधा करने लगी मन्त्र से वासन्ती स्थ का साहान !

नास पत्र-भी ग्रीवा घाले इंस मियन के मीठे बोरु. सत सिन्ध में धिरे मेघ से करें उर्देश दें रस घोड़ उत्रें रंचन-सी वाली में बरस पढ़ें भोती है धान !

> विमिर दैत्य के नील दुर्ग पर पहराया तसने छेतन पीरपंथी पर हमें विजय दो खस्य दने मानव जीवन:

रन्द्र हमारे रक्षक होंगे. खेतों खेतों औ' खळिहात 1

सुख, यदा, भी बरसादी झाओ ब्योम क्रम्यके हैं सरग्र नवड अबग-अदब के जायँ द्वार्षे उप प्रोमदेव के राजमहुठ, नयन रागमय, अबर गीठमय, यने पीम का फ़िर कर पान 1

> <sup>ष्ट्यस्</sup> २

किरनमयी । तुम स्वर्ण वेश में ! स्वर्ण देश में ।

सिचित है केसर के कड़ से इन्द्र लोक की शीमा . आने दो सैन्धव घोटों का -रथ कल इसके थीमा . प्या के नम के मन्दिर में बदण देव को नींद आ रही. आज अलक्नन्दा, किरणों की वैशी का संगीत गारही. थमी निशा का छन्द शेप है, अक्साये, नम के प्रदेश 🕏 ) विजन चाटियों में अब भी नम सोया होगा, पैला कर पर . सबित कण्ठ से मेची के शिश उतरे आज विषाशा-तट पर . शक हो कि के नीचे ही मेरी घरती का गगन कोक है. प्रस्वी की इस द्वेत बाँह में फलों का संगीत होक है . नम गंगा की छाँइ ओस का उत्सव रचती दृब देश 🛱 । नभ के जनसे करूतणी किस्ती 1

# नरेशकुमार मेहवा

# धर्मवीर भारती

प्राधना की कड़ी

प्रार्थना की एक अनदेशी कड़ी

बाँच देती है

हमारा मन—द्वारहारा मन

कि किसी अनआन आधीर्वाद में

डून कर मिकती मुद्दे राहत बडी

प्रात छटा झात कर्मी पर विखेरे केछ काँग्रुओं में क्मी घुळा वेराम्य का सन्देश चूमती रह रह बदन को अर्चना की धूप यह सरळ निष्काम पूजा-सा द्वम्हारा रूप

भी सर्कुँगा स्रो जनम अन्वियारियों में यदि मुझे मिलती रहे

काले तमस की छाँह में क्योंति की यह एक श्रति पावन घड़ी प्रार्थना की एक श्रनदेखी कडी

> बाँच देती है तम्हारा सन—हमारा सन

चरण वे जो रूद्य तक चटने नहीं पाये वे समर्पण जो न होठों तक कभी आये कामनाएँ वे, नहीं जो हो सकीं पूरी सुटन, अकुटाइट, विवशता दर्द मजबूरी

जन्म-जन्मों की अधूरी साधना पूर्व होती है किसी मधु-देवता की बाँह में

## षर्मवीर मारवी

— जिन्द्रती में जो सदा श्रूटी पड़ी —
प्रार्थना की एक अनदेशी कड़ी
वॉब देती है

हमारा मन—प्रदास मन 1

## चुम्बन

रख दिये द्वापने नजर में भादरों को साथ कर स्नाज माये पर सरल संगीन से निर्मित साथर सारती के दीपकों की श्वित्तमिताती सोंह में बोंद्वरी रखी हुई ब्यों मागवत के पृष्ट पर ३

# रमानाथ अवस्थी

इन्सान

मैंने तोड़ा पूछ, किसीने कहा पूछ की तरह जियों औं मरो सदा इन्सान।

भूटकर वसुषा का श्राार हेज पर होया जद संहार दीप दुछ कहे विना हो जटा राठ मर तम पी पीकर पटा

दीय को देख, भर गये नयन उसी द्या — इसा दिया जय दीय, किछीने कहा दीय की सरह जलो, सम हरो सदा इन्सान 1

शत से कहने मन की शत चन्द्रमा जागा सारी रात भूमि की सनी दयर निहार दास साँस् चुपके दो-चार

हूबने स्त्रो नलत येहाल उसी धण--रिपा गान में पाँद, विशीने वहा चाँद की सरह, जलन ग्रम हरी सुदा हरगान !

साँग-सी दुर्बंछ हहरें देल पवन ने हिला जरुद को छेल

#### रमानाथ अवस्थो

पपीहा की ध्यासी धावाज हिकाने कमी इन्द्र का राज

परा का कण्ड सीचने हेड उसी खण--दरते शक हाक मेघ, किसीने कहा मेघ की सरह. प्यास कम हरी

खदा इन्सान ।

गीत

हाल के रग दिरंगे फूड राह के दुवले पतले झूड मझे डगते सब एक समान

न मैंने दुख से माँगी दया न मुख ही मुझसे नाखुध गया धुरानी दुनिया के भी बीच रहा मैं स्टा नया का नया

> घरा के ऊँचै-मीचे बोड व्योम के चाँद-सूर्य अमगोड मुद्दे छगने एव एक समान |

गगन के सजे-बजे बादछ जयन में सोया गंगाजल चाँद से क्या कम ध्यारा है चाँद के माथे का काजल

> नलत से उजले-उजले वेश चिता पर सब्देत काले केश मुझे लगते सव एक समान ।

मुष्ह तक भकवा हुआ चिराय रात मर सामा हुआ मुद्दाय

#### रमानाथ अवस्थी

मुद्दे समझाता बारंबार अन्त में हाय रहेगी आग

इसलिये छोटे-मोटे काम बदे या मामूली आराम मुझे लगते वय एक समान १

किरण के अमदेखें प्रिय चरण फूल पर करते जब छंचरण सभी कोकिल के खर में गीत गुँपकर गाता है मधुबन

> नये फूडों पर सोये छन्द मधुपकी गर्डियाँ भी मकरन्द मुझे लगते स्व एक समान ।